



# महशान्तिपद्धतिः

( भाषाटीका सहिता )

ギ

टोकाकारः-हनुमान्**शर्मा**  संस्करण : जून २०१६, सवंत् २०७३

मूल्य : १०० रुपये मात्र ।

© सर्वाधिकार : प्रकाशक द्वारा सुरक्षित

मुद्रक एवं प्रकाशकः

स्मराज श्रीकृष्णदास,"

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

Printers & Publishers Khemraj Shrikrishnadass Prop: Shri Venkateshwar Press Khemraj Shrikrishnadass Marg, 7th Khetwadi, Mumbai - 400 004.

Web Site: http://www.khe-shri.com E-mail: khemraj@vsnl.com

Printed by Sanjay Bajaj for M/s Khemraj Shrikrishnadass Prop. Shri Venkateshwar Press, Mumbai-400004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune -411 013.

#### प्रस्तावना

#### बहशान्ति और उसका उपयोग

राजपूतानेमें विशेष कर जैपुर राज्यकी तलैटीमें धार्मिक राजाओं के आश्रित धर्मज विद्वानों के सत्संगसे राजद्वारों की भाँति ही प्रजाजनमें भी शास्त्रमें बताई हुई विधिक अनुसार शांति पुष्टि वत उत्सव उद्यापन और संस्कारादि कराने की परिपाटी बहुत दिनोंसे चली आ रही है। इसके निमित्त इधर आरंभमें पण्डित लोग शास्त्रों को देख भालकर उनके अनुसार उपस्थित कार्य यथा-विधि करते थे और कुछ दिनों पीछे उनका जमाव जम जाने से उन्हों के वंशवाले उनके स्थिर किये हुए मार्गसे कराते रहे। इस प्रकार कराते रहने से कालांतरमें जाकर इन कामों के कराने के लिये कई नगरों और गांवों में वे वंशपरम्परागत कर्मकाण्डी ब्राह्मण नियत हो गये। ऐसा होने से उनमें बहुधा इस काम से अनिभन्न रह जाने के कारण अब जाकर ऐसा हो गया है कि कर्मकाण्ड के कई कामों में प्रायः बहुतसे काम शास्त्रोदित विधिसे अदल बदल हो कर दूसरे रूपमें स्थिर हो गये हैं।

उदाहरण लीजिये—(१) ब्राह्मणका यज्ञोपवीत आठवें वर्षमें होता है। यज्ञोपवीत हुए पीछे वह कई वर्ष ब्रह्मचर्य पालन और वेदाध्ययन करके युवावस्थामें पहुँचकर समावर्तन संस्कार कराता था। किन्तु आजकल हम देखते हैं कि यज्ञोपवीत, वेदारम्भ और समावर्त्तन यह तीनों काम जनेऊ लेते समय एक ही दिनमें हो जाते हैं। (२( ब्रह्मचर्य पालनके दिनोंमें भिक्षा करनेकी आवश्यकता होती है, किन्तु हम देखते हैं कि जनेऊ लिवानेके दिन समावर्तन कराये पीछे ही बालकको वस्त्राभूषण पहिनाकर उससे भिक्षाचरण कराते हैं। (३) विवाहके आरम्भमें विवाहके मंडपके तोरणका पूजन करना लिखा है, परन्तु उसके बदले लोग छडीसे तोरण मरवाते हैं। (४) विवाहमें वर वधूको बैलके चर्मपर बैठानेको लिखा है, परन्तु उसके बदले बहुधा लोग उनको जूते पहिनाकर बैदिक काम कराते हैं। (५) और कई एक कामोंमें केवल चावल या गोधूमादिके आसनपर गणपित पूजन करके काम करानेकी विधि लिखी है, परन्तु कई सज्जन प्रधानकी रचना करके यजमानका थाली, लोटा बटोरते हैं। इस प्रकार बहुतसे उत्तम और उपयोगी काम बदलकर दोषयुक्त एवं निरुपयोगी होगये हैं। जिससे धार्मिकोंकी श्रद्धा भी उन कामोंके करानेसे दूर होती जाती है। इस कारण प्रायः बहुतसे काम बंद होते जा रहे हैं। इसी प्रकार ग्रहशान्तिकी भी लोगोंने यही दशा कर दी है।

ग्रह्शान्ति इस नामसे यह स्पष्ट प्रगट हो रहा है कि इस पद्धितसे ग्रहोंकी शान्ति कराई जाती है। जन्मके समयमें दशा विदशा आदिमें, वर्ष मास दिन गोचराष्टकवर्गादिमें अथवा संसारको दुःख पहुँचानेवाले ग्रहजन्य गोल योगादिमें ग्रहकृत अनिष्ट फलकी आशंकासे ग्रहोंकी शान्ति करानी हो तो वह ग्रहशान्ति पद्धितके अनुसार करानी चाहिये। पद्धित कसी हो यह शास्त्रोंमें भले प्रकार लिखा है। उसी लिखे हुए को इधरके एक आधुनिक विद्वान्ने साधारण बाह्मणोंकी भलाईके लिये तोड जोडकर संक्षिप्त और सरल ग्रह्शान्ति बनायी है। और उसमें कर्मकाण्डी बाह्मणोंके उपकारके लिये मातृस्थापन प्रयोग तथा नान्दी श्राद्ध भी संयुक्त कर दिये।

ऐसा करनेसे कही पुस्तकसे लोगोंको अनेकों काम करानेमें सुभीता मिलने लगी । किन्तु आज हम देखते हैं कि बहुधा लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

इहलाँकिक कर्मकाण्डके शान्तिक और पाँच्टिक दो विभाग हैं।
उनमें-विजलीसे, भूकम्पसे, जल हवा और अग्निसे, अथवा अन्य
किसी दैवी कारणसे कुछ उत्पात हुआ हो, अथवा सूर्यादि ग्रहोंसे
किसी अनिष्ट फलके होनेकी सम्भावना हो, या मूल आश्लेषा ज्येष्ठा
जननादि कुछ दोष हो तो उनकी शान्ति, शान्तिक भागके अनुसार
होती है। और गर्भाधानादि संस्कार तथा तेज, वल, बुद्धि, भाग्यादि
बढानेके प्रयोग, अथवा वार्षिक व्रतोत्सवादि नैत्यिक और नैमित्तिक
कर्म यह पौष्टिक विभागसे किये जाते हैं। अर्थात् शान्ति विभागके
कर्मानुष्ठानोंसे शान्ति होती है और पौष्टिक विभागके कर्मानुष्ठानोंसे
पुष्टि अर्थात् आयुर्बलवित्तादिको वृद्धि होती है, अतएव विभाग्यके अतिरिक्त ग्रहशान्ति संयोजन सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है।

इधर जैपुर राज्यको तलैटीमें हम देखते हैं कि यहांके कर्म-काण्डी ब्राह्मण लोग गर्भाधानादि कई एक संस्कारोंमें विशेष कर जनेऊमें, दत्तक परिग्रहणमें, नैत्यिक कृत्योंमें और व्रतोत्सवादिमें ग्रहशान्ति करवाते हैं। और तो क्या, कोई यात्री गंगास्नान करके आया हो और घर आकर गंगापूजन करना चाहता हो तो उसमें भी ग्रहशान्ति करवाते हैं, हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार इसका अनु-चित उपयोग करनेसे उनको क्या लाभ होता है? किंतु लोग कहते हैं कि इस प्रकार वे हर एक काममें ग्रहशान्ति न करावें तो थाली, लोटा, धोती, दुपट्टा और सोनेकी मूर्तियाँ नित्य नहीं मिलें। संभवतः दो चार या दश बीश रूपयेके लोभसे लोग हर एक काममें ग्रह-शान्ति चाहकर जोड देते हैं। लोभही नहीं किंतु अज्ञानसे भी यह काम हो रहा है। वे नहीं देखते कि इस काममें ग्रहशान्तिकी आव-श्यकता है या नहीं। ऐसे महाशयोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे ऐसा न करें। कुछ तो शास्त्रोंको देखें कुछ इस विषयके अन्य ग्रन्थोंको पढें और कुछ इन बातोंके जाननेवालोंसे सीखें। ऐसा करनेसे उनको बहुत सफलता मिलेगी।

हमारे त्रिकालदर्शी उदार ऋषि महर्षियोंने संसारका बड़ा भारी उपकार होनेके लिये शान्तिक कार्योंकी योजना की है। और इन कामोंसे करने करानेवालोंको अनंत लाभ होते हैं। एवं इनको संसारमें व्याप्त करनेवाले (फैलानेवाले) भी हम (बाह्मण) ही हैं, किन्तु जब हमहीं इन कामोंके करानेमें अपना स्वार्थ साध्ये अर्थात् आवश्यक न होनेपर भी प्रधानकी वेदी रचकर उसपर नित्यके घर खर्चकी आधिकाधिकसामग्री घरावेंगे तब इन कामोंकी प्रवृत्ति कैसे होगी? अत एव इन कामोंके करानेवालोंको उचित है कि जिन कामोंमें किसी खास देवताकी मूर्तिस्थापन करनेकी जरूरत नहीं हो उन कामोंमें प्रधानकी वेदी न बनावें। और जिन कामोंमें ग्रह्मान्ति करानेकी आवश्यकता नहीं हो उनमें इसकी भी योजना न करे। यहां हम सर्वसाधारणके जाननेके लिये जिन कामोंमें प्रधान और ग्रह्मान्ति करानी चाहिये उनको अति संक्षेपसे बतलाते हैं।

किसी मनुष्यने किसी कामनासे किसी देवताका आराधन पूजन या वर्त किया हो, अथवा किसी देवताकी प्रतिष्ठा करनी हो,या किसी देवसंबंधी व्रतोत्सवादिका उद्यापन हो तो ऐसे कामोंमें उस देवताकी सुवर्ण आदिकी वनवाई हुई भूतिका पूजन करनेके लिये प्रधानको वेदी बनवाना चाहिये। इनके सिवाय और कामोंमें प्रधान नहीं करना चाहिये। और अनिष्ट फलकारक ग्रहोंकी ज्ञान्तिके लिये, उत्पातोंकी ज्ञान्तिके लिये, अथवा ऐसेही अन्य जिन कामोंमें ग्रहोंकी ज्ञान्ति या स्थापन पूजनका लेख हो उन कामोंमें ग्रहज्ञान्ति करवाना चाहिये। अन्यत्र नहीं कराना चाहिये।

अपर मैंने जो कुछ लिखा है वह सद्भावसे लिखा है किसी पर कुछ आक्षेप नहीं किया है। क्योंकि ब्राह्मण जगद्गुरु होते हैं वे जो कुछ करते हैं उससे किसी भी अंशमें संसारका भलाही होता है। अतएव मैंने यह लेख इसी कामनासे लिखा है कि यह लोक हित साधक कर्मकाण्डके काम बन्द न हों और इन कामोंके प्रवर्तक ब्राह्म-णोंके सब अधिकार यथावत् बन रहें, अस्तु।

उपरोक्त लेखसे पाठकोंको "ग्रह्शान्ति और उसके उपयोग" का परिचय मिल गया होगा। अतः इधरके कर्मकाण्डो
बाह्मणोंके लिये यह 'ग्रह्शान्ति' बहुतही उपयोगी प्रतीत होती है
क्योंकि इधर इसका बहुत प्रचार है। जिन दिनोंमें यह छपी नहीं थी
उन दिनोंमें भी यह कर्मकाण्डियोंके घरोंमें एक एक दो दो प्रति सबके
लिखी हुई मौजूद थीं। जबसे यह छपी है तबसे इसका प्रचार और भी
अधिक बढ गया है। किन्तु एक परिमार्जकने इसके कई स्थल अन्य
ग्रन्थोंके अनुकूल बनाकर इसे उत्तम बनानेके साथही कुछ क्लिष्ट कर
दी है। प्रथम तो कर्म काण्डका कोई भी काम विना बतलाये बनता
नहीं और दूसरे वह जटिल हो तो और भी कठिनाई होती है। अत
एव अब मैंने इसके जटिलांशोंको सरल करिदये हैं और इसकी सम्पूर्ण
इति कर्तव्यता हिन्दी भाषामे बना दी है। साथही गणपित पूजन
नान्दीश्राद्ध पुण्याहवाचन कुशकण्डी और पूर्णाहुति आदि कामोंकी

इति कर्तव्यता सर्व साधारणके सहजही समझमें आजानेके लिये स्पष्ट खोलकर विस्तारसे लिख दी है। इस भाति इसे सर्व साधा-रणके उपयोगी बनानेमें यथासाध्य उचित प्रयत्न किया है, किन्तु फिर भी कई कारणोंसे त्रृटि रह जाना संभव है अतः विद्वान् लोग इनके सूचित करनेकी कृपा करें।

अब यह पुस्तक सर्वाधिकार सिहत "श्रीवेंकटेश्वर" प्रेसाध्यक्ष धर्मरत्न' श्रीमान् सेठ खेमराजजीके अर्पण कर दी है। अतः आशा है कि शान्ति सेवी इसे स्वीकार करेंगे। इति शुभम्।

हितैषी-हनुमान् शर्मा, जयप्र सिटी.

## **यहशान्तिपद्धतिः**

### भाषाटीकासहिता

ॐ नत्वा श्रीहरिशंकरं स्विपतरं वागीश्वरीं श्रीग्रहं हेरंबं गिरिजापितं गणपितं ध्यायनपरां देवताम् ॥ मातृ-स्थापनपूजनाभ्यदियकश्राद्धेर्युतां प्रस्फुटां संक्षितां श्रहशांतिपद्धितमहं कुर्वे सतां प्रीतये ॥ अथादावाचार्यः श्रुचिः सन् हस्तमात्रं चतुरंगुलोत्रंत होमानुसाराविषकं वा मध्योत्रतं समेखलं स्थंडिलं कृत्वा ॥ १ ॥

मंगलाचरण-- यन्थकारका कथन है कि में अपने पिता श्रीहरिशंकरको, सरस्वताको, ग्रुक्को, शिवजी और गणेशजी को नमस्कार करके तथा और देवताओंका ध्यान करके मातृकाओंका स्थापन पूजन और आभ्युदियकश्राद्धसहित स्पष्ट और संक्षिप्त (छोटी) ऐसी " यहशान्तिपद्धति " सज्जनोंकी प्रीतिके निमित्त करता हूं ॥ १ ॥ " आरंभकी व्यवस्था" काम आरंभ करनेसे पहले ( यहशान्तिकरनेवाला ) आचार्य हाथ पांव धोकर पवित्र होके (कार्यानुसार वेदियां बनवावे उनमेंसे (१) ' होमकी वेदी ' एकहाथ लंबी चौडी और चार अगुल ऊँची (तथा उसके चतुर्थाशव तृतीययांश परमितिमेख-लावाली ) बनावे अथवा होमके अनुसार इससे छोटी बड़ी बनावे, जैसी हो वह बीचमेंसे कुछ ऊँची रहनी चाहिये॥१॥

ततः स्थण्डिलादिमिदिग्भागे कुड्यसमीपेरक्तवस्त्राच्छा-दितं मातृस्थापनार्थं सुपीठं निर्माय तदुपिर पंचोध्वाः पंच तिर्यक् वीहिभिर्यवेवां रेखाः कृत्वा तिभः पोडश-कोष्ठात्मकं मंडलं विधाय तेषु षोडशाक्षतपुंजान् कृत्वा तत्सँ ललमकुड्यादो पूर्वभागे सप्त घृतधाराः नात्युच्छ्त-नीचाः कृत्वा तासासुपिर कुंकुमिबंदुभिविभूषयेत्॥२॥ ततः स्थंडिलादीशानदिग्भागे सपादहस्तपिरिमितां भूमिं त्यक्तवाशुक्कवस्त्राच्छादितंपद्त्रिंशदंगुलपिरिमितंमहपीठं

(२) उस वेदीमें अग्निकाणमें सवा हाथके अंतर पर चौबीस अंग्रुल लंबी चौडी तथा उसके अधीश परिमित चांदवाली (यह चाँदा उससे मिला हुआ पूर्वकी ओर होना चाहिये ऐसी 'मातृकाओंकी 'वेदी बनावे। इस पर लाल वस्न विछाकर वस्नके ऊपर चावलोंकी अथवा जौ, गेहूंकी पांच रेखा खडी और पांच रेखा आडी बनावे (ऐसाकरनेसेसोलह कोठे बन जांयगे) उन कोष्ठोंमें चावलों की ढेरी बनावे। और इससे मिला हुआ जो चाँदाहै उसमें घीकी सात धारा खींच कर उनको रोली आदिसे सुशोभित करदे। (३) मातृका-ओंकी वेदीके समीप दहनी ओरमें बारह अगुलकी एक छोटीसी वेदी 'नान्दीशास्त्र 'को बनावे। इसपर सफेद वस्न विछाकर उसपर दर्शके ९-२ ग्यारह चट स्थापन कर दे।

निर्माय तदुपिर तंडुलैर्नवकोष्ठात्मकं मंडलंविधायतेषु-वृत्तं मंडलमादित्ये चतुरस्रं निशाकरे ॥ महीपुत्रे त्रिकोणं स्याद्बुधे वे वाणसिन्नभम्॥गुरी चपिट्टशाकारं पंचकोणं तु भागवे ॥ धनुराकृति मन्दे च शूर्णाकारं तु राहवे॥ केतवे तु ध्वजाकारं मंडलानि क्रमेण तु ॥ इतिकुंकुमेन मंडलानिसँल्लिख्यतेषुचर्गुष्टिमात्राऽभग्नश्वेततंडुलैर्नव पुंजान् कृत्वा तन्मध्येतद्वाद्यत्थ वक्ष्यमाणक्रमेणयथा-स्थानमधिदेवादिस्थापनार्थं पुंजान् कुर्यात्॥ ३ ॥ ततः

एसा न करे तो पत्तल आदि पर स्थापन करे ॥ २ ॥ (४) फिर होमकी वेदीसे ईशानमें सवा हाथ जगह छोड़कर छत्तीस अंग्रल छंबी चौडी ' यहोंकी वेदी ' बनावे । इसपर सफेद वस्न विछाकर उसपर अच्छे चावलोंका नौकोठोंका मंडल करे और उस मंडलमें स्प्रका गोल, चन्द्रका चौकोर भौमका त्रिकोण, बुधका बाण समान, गुरुका पाटी जैसा शुक्रका पाँच कोणका, शिनका धनुषाकार, राहुका शूर्प जैसा और केतुका ध्वजाके आकारका ( रोली आदिसे ) मंडल बनावे और उनपर विना टूटे हुए स्वच्छ चावलोंकी एक एक मुट्ठीकी नौ ढेरी करे । साथही उसके बाहर भीतर (आगे कहे अनुसार) चावलोंकी ढेरियोंसे यथा स्थानमें अधिदेवता आदिका

अष्टमुष्टि अवेत् किंचिर्त्किचिद्ष्टी च पुष्कलमिति।

स्नातः कृताह्निकः कोघलोभादिवर्जितः सुवासाः सप-त्निको यजमानः प्राङ्मुंख उदङ्मुखो वा उपविश्यकृता-चमनः कृतांजलिश्च सन् स्वेष्टदेवगुरुगणपतिनमस्कार

स्थापन करे। (५) यहोंकी वेदीके पास एक छोटी सी वेदी 'कलशस्थापन ' की बनाकर उसपर जौ गेहूं या चावलोंकी ढेरी करके उसके ऊपर रुद्रकलशस्थापन करे ( ६ ) और यदि आवश्यक हो तो यह तथा मातृकाओंकी वेदियोंके बीचमें 'प्रधान ' अथवा 'सर्वतोभद्रादि' की वेदीभी बनावे। इसकी रचना आवश्यकताके अनुसार करें। स्मरण रहे कि यह सव वेदियां स्वच्छ मिट्टी की सुडौल हों। और उनके अय भाग आगे पीछे न रहें। यदि मिट्टी न हो तो होमकी वेदीके सिवाय अन्य वेदियाँ चौकीपाटेकी बनावें और फिर आवश्यक सामग्रीको सम्हालकर यथा स्थान रक्रें ॥३॥ " कामका आरंभ " फिर स्नान किया हुआ तथा (संध्या जप पूजादि) नित्य कर्म किया हुआ और क्रोध लोभादिको त्यागा हुआ यजमान तथा उसकी स्त्री दोनों अच्छे (धुले हुए ) स्वच्छ वस्र पहिनकर मध्य वेदीके पास कुछ जगह छोड़कर पूर्व या उत्तराभिमुख होके कंबल चकमा दर्भा या गलीचा आदिके आसनोंपर बैठ जांय। ( शान्ति प्रष्ट्यादि कामोंमें पत्नीको भायः दहने हाथ बैठाकर गँठ बंधनादि कराके ) यजमान

१ दिने प्राङ्मुखो रात्री उदङ्मुखः शिवकार्ये सर्वदैवोदङ्मुखः।

पूर्वकं संकर्षं कुर्यात् ॥ ४ ॥ तद्यथा सुसुखश्चैकदन्तश्च किषलो गजकर्णकः ॥ लम्बोदरश्च विकटो विष्ननाशो विनायकः ॥ १ ॥ धूश्रकेतुर्गणाध्यक्षो आलचन्द्रो गजाननः ॥ द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादिष ॥ २ ॥ विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ॥ संश्रामे संकटे चैव विष्नस्तस्य न जायते ॥ ३ ॥ शुक्लांबरघरं देवंशशिवर्णं चतुर्भुजम्॥ प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविष्नो-पशांतये ॥ ४ ॥ अभीष्सितार्थसिद्धचर्थं पूजितो यः सुरासुरैः ॥ सर्वविष्नहते तस्मै गणाधिपतये नमः ॥६॥

आचमन करे और अंजली करके स्वस्थिचित्त होकर अपने इष्टदेव तथा ग्रुरु और गणेशजीको नमस्कार करे ॥ ४ ॥ "देवताओंका ध्यान,, सुमुख एकदंत किष्ठ गजकण लंबो-दर विकट विव्वनाशक विनायक ॥ १ ॥ धूत्रकेतु गणाध्यक्ष भालचन्द्र और गजानन यह बारह नाम गणेशजीके हैं । इनको जो पढे सुने उसको सुख मिलते हैं ॥ २ ॥ वियाके आरंभमें, विवाहमें, प्रवेशमें-प्रस्थानमें, संग्राममें और संकटमें जो इनका ध्यान करे उसको विव्व नहीं होता है॥ ३ ॥ श्वेत वस्त्र धारण किये हुए चन्द्रसमान वर्णवले चतुरर्भुज और प्रसन्नवदन ऐसे गणेशजीका ध्यान करनेसे सब विव्व शान्त हो जाते हैं ॥ ॥ अपने मनोरथ सिद्ध होने के लिये देव और दानवभी जिनको पूजते हैं उन सब विव्वोंको हरनेवाले गणेश-

वऋतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । निर्विष्नं करू मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥६॥ सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके ॥ शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममंगलम् ॥ येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनं हरिः ॥ ८॥ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव ॥ विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽिष्युगं स्मरामि ॥ ९ ॥ यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्द्धरः ॥ तत्र श्रीविंजयो भूतिध्रवा नीतिम्तिर्मम ॥ १०॥ सर्वेष्वारंभकार्येषु जीको नमस्कार करते हैं ॥ ५ ॥ वऋतुण्ड ( वाँकी संडवाले महाकाय (बडे शरीरवाले) और कई सूर्योंके समान प्रभावाले हे देव ! आप सब कामोंमें सदा सर्वदा कोई विघ्न न होने दें ॥ ६ ॥५॥ सर्व मंगल कार्यों में सर्वार्थ साधन करा नेवाली हे शिवे !त्र्यंबके ! हे गौरि ! हे नारायणि ! आपको नमस्कार है ॥०॥जिनके हृदयमें मंगलोंके आयतन (मकान) भगवान् विराजमान हों उनके सदा सर्वदा सबकामोंमें कोई अमंगल ( सोटे काम ) नहीं होते हैं ॥८॥ जो लक्ष्मीपति ( भगवान्) के चरणोंका स्मरण करते हैं उनके वही अच्छा लग, वही अच्छा दिन. वही तारावल; वही चन्द्रवल, वही वियावल और वही दैववल है॥९॥जहां योगीश्वरकष्ण और धनुषधारी अर्जुन हों वहीं विजयश्री है। यह हमारी ध्रुव गाढी नीति है॥१०॥ आरंभ किये हुएसब कामोंमें त्रिभुवने- त्रयिश्चवनेश्वराः देवा दिशंतु नः सिद्धि ब्रह्मेशान-जनार्दनाः ॥११॥ ६॥ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरंदराभ्यां नमः। मातापितृभ्यां नमः। इष्टदेव-ताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॥ ७ ॥ ततः संकर्षं कुर्यात् । तत्रादौ दक्षिणकरे दूर्वाक्षतपुष्पजलान्यादाय ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुःश्रीमद्रगवतोमहापुरुषस्यविष्णो राज्ञया प्रवर्तमानस्यअद्यश्रीब्रह्मणोद्धितीयपरार्धेतदादौ श्रीश्वतवाराहकल्पेसप्तमेवैवस्वतमन्वंतरेअष्टार्विशतितमे क्लियुगे कलिप्रथमचरणेभारतवर्षेभरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावतातर्गतब्रह्मावर्तेकदेशे कन्याकुमारिकाक्षेत्रे श्री-महानद्योर्गगायमुनयोः पश्चिमे तटे नर्मदाया उत्तरे तटे विक्रमशके बौद्धावतारे देवब्राह्मणानां सन्निधौ प्रभवादि

श्वर तीनों, देव विष्णु महेशयह हमारी रक्षा करें ॥ ११ ॥ इस प्रकार गणेश लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वर इन्द्र इन्द्राणी माता पिता इष्टदेव कुलदेव अन्य सब देव और उपस्थित पूजा बाह्मण इनको पृथक् पृथक् नमस्कार करे ॥ ७ ॥ " (संकल्प विधि" उपरोक्तकाम किये पीछे दहने हाथकी अंजली (हथेली में अथवा चमचीमें जल लेकर उसमें गंधाक्षतादि करके और अमुकसंवत्सरे अमुकायने अमुकर्तो अमुकमासे अमुकर्मिश्ये अमुकितिथी अमुकिवासरे अमुकिनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते चंद्रेअमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवागुरौशेपेषुत्रहेषुयथायथस्थानस्थितेषुसत्मुएवंगुण विशेष्णिविशिष्टायां पुण्यतिथी अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहंममातमनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तये ममकलत्रादिभिः
सहसकलाधिष्याधिनिरसनपूर्वकदीर्घायुष्यवलपुष्टिनेक्
ज्यादिसकलाभीष्टसिद्धचर्थम् अमुककर्माहंकरिष्ये।तदंगतया मातृस्थापनपूजनकर्माहं करिष्ये।।तदादौनिविघनतासिद्धचर्थं गणपितपूजनं चकरिष्ये।।८।।गोधूमादिनिर्मितासने गणपितं संस्थाप्य अक्षतान् गृहीत्वा-

दर्भातथा दूर्वाका पवित्र संयुक्तकर उसदिन जो वर्तमानमास-पक्ष, तिथि, वार नक्षत्र हों उनका तथा गोत्रसहित अपनानाम उचारण जिस कामना वा जिस कामके निमित्त्रग्रहयज्ञ करना हो उसका उद्देश्य दिखलाके शुद्ध रूपसे संकल्प करे। ॐ तत्सद्येत्यादि॰ यह संकल्प मूलमें स्पष्ट है ही इसमें मास पक्षादि, नाम गोत्रादि तथाअमुक कर्मकी जगह जो कर्म हो वह और जोडकर संकल्प करके वह जल अन्य पात्र दूने आदिमें छोडदे॥ ८॥ "गणेशपूजन" संकल्प किये पीछे यजमान अपने संमुख चौकी आदि पर लाल वस्न विद्याके उसके ऊपर गेहूँ आदिका स्वस्तिक अथवा पंज (हरी)

ॐगजास्य गण नाथत्वं सर्वविष्नविनाशन।लंबोद्रञ्चन-यन आगच्छ गणनायक।। १॥ गणाना त्वेति मंत्रेण गणनाथं प्रपूजयेत् ॥ॐ गणानान्त्वा गणति र्ठ. इवासहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्ठ.हवामहे निधीनान्त्वानिधिप-तिर्ठ.हवामहेन्वसोमम। आहमजानिगर्भधमात्वमजासि गर्भधम् ॥१॥ ऋद्धिसिद्धिसहितगणपतये नमः गणपति आवाह्यामि स्थापयामि । आसनार्थे अथतान् सम-र्पयामि पाद्यं अर्घ्यं आचमनीयं रनानं वह्नं गंधं॰ अक्षतान् ॰ पुष्पं धूपं दीपं॰नैवेद्यं॰ आचमनं ॰ तांबुलं॰ दक्षिणां॰ नमस्कारं समर्पयामि । इतियथा-लब्धोपचारैः सम्पूज्य पुष्पाक्षतादीन् गृहीत्वा।वऋतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ । निर्विचनं कुरू मेदेव सर्व-कार्येषु सर्वदा ॥ १ ॥ गणपतये नमः मंत्रपुष्पांजिलं समर्पयामि ॥ ९॥ अथ प्रार्थना। विच्नेश्वराय वरदाय

बनाकर उसपर गणेशजीको स्थापन करे। और "गजास्य गणनाथ॰ " "गणानान्त्वा॰ " इनसे उनका आवाहन करके आसन, पाय, अर्ध्य, आचमन, स्नान, वस्न, यज्ञोप-वीत, गंध, अक्षत, प्रष्प, धूप, दीप,मोदकादि नैवेय,आचमन फल,तांबूल,दक्षिणा और नमस्कार इन उपचारोंसे। अथवा यथोपलब्ध उपचारोंसे) पूजन करके "वऋतुंड महाकाय॰" से मंत्रप्रष्पांजलि अर्पण करे ॥ ९ ॥ फिर हाथ जोडे-





घोषाः ॥१०॥ अस्माकमिन्द्रः सम्भृतेषुध्वजेष्ठवस्माकं याऽइपवस्तांजयन्तु । अस्माकं व्वीराऽउत्तरेभवन्त्वः स्स्मा "उदेवाऽअवताहवेषु ॥ ११ ॥ अमीपाश्चित्तम्प्रति-लोभयन्तीगृहाणाङ्गानन्यप्प्वेपरेहि॥ अभिप्प्रेहिनिईह-ह्रस्मुशोकैरन्धेनामित्रास्तमसासचन्ताम्॥ १२॥ अव-सृष्टापरापतशरव्येव्ब्रह्मस ७शिते। गच्छामित्रान्प्रपद्य-स्वामामीषाङ्कञ्चनोच्छिषः॥ १३॥ प्रेताजयतानरऽइन्द्रो वः शर्म्भयच्छतु । उग्यावः सन्तुबाह्वोऽनाधृष्ट्यायथा-ऽसथ ॥ १४ ॥ असौ यासेनामरुतः परेषामन्भयेतिनऽ-ओजसारूपर्द्धमाना।ताङ्ग्रहततमसाऽपव्वतेनयथामी-ऽअन्योऽअन्यन्नजानन् ॥१५॥ यत्रवाणाःसम्पतन्तिकु-माराच्विशिखाऽइव । तन्नऽइद्रोवृहतिरदितिः यच्छतु विश्श्वाहा शर्म यच्छतु।।१६।। मर्माणिते व्यर्म-योग्वरूणस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वाऽनुदेवामन्दतु॥ १७ ॥ आनोभद्राः कतवोयन्तु व्विश्वतोऽद्व्धासोअपरीतासऽ **उद्भिदः।देवानोयथासद् मिद्वृ**घेऽअसन्नप्रायुवोरक्षितारो दिवेदिवे ॥ १ ॥देवानाम्भद्रासुमितर्ऋन् यतान्देवानाएं - . रातिरभिनोनिवर्तताम् । देवाना'७सख्यमुपसेदिमाव्वयं , देवानऽआयुःप्रतिरन्तुजीवसे ॥ २ ॥ तान्पूर्वयानिविदा अवसृष्टा ॰ १३ प्रेताजयता ॰ १४ असीया ॰ १५ यत्र बाणाः मर्याणिते । १० इन मंत्रोंसे तथा अनीभद्राः । १

हूमहेव्वयम्भगम्मित्रमदितिन्दक्षमिस्रिधम्।अर्घ्यमणंवरुणः सोममश्विनासरस्वतीनःसुभगामयस्करत् ॥३॥ तन्नो-व्वातोमयोभुवातुभेषजन्तन्यातापृथिवीतितपता द्यौ। तद्यावाणः सोमसुतोमयोभुवस्तदश्विनाश्रृणुतंविष्ण्या युवम् ॥ ४ ॥तमीशानञ्जगतस्तस्थुषस्स्पतिधियञ्जिन्व-मवसेहूमहेव्वयम्।पूषानोयथाव्वेदसामसद्ध्येरक्षितापा-युरदर्भःस्वस्तये ॥५॥ स्वस्तिनऽइन्द्रोवृद्धश्रवाःस्व-स्तिनःपूषाव्विश्ववेदाः।स्वस्तिनस्ताक्ष्योंऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिर्द्धातु॥ ६ ॥ पृषद्श्श्वामक्तःपृश्चि-मातरःशुभयावानोव्विद्येषुजग्मयः।अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसोविश्श्वनोदेवाऽअवसागमन्निह ॥ ७ ॥ भद्रं कर्णेभिःशृणुयामदेवाभद्रम्पश्श्येमाक्षभिर्य्यजत्राःस्थिरै-रङ्गैस्तुष्टुवा७ंसस्तनूभिन्यंशेमहिदेवहितंय्यदाहुः ८॥ शतमिन्नुशरदोऽअन्तिदेवायत्रानश्र्वकाजरसंतनूनाम्। पुत्रासो यत्रपितरोभवन्तिमानोमध्यारीरिषतायुर्गन्तोः ॥ ९ ॥इति शान्तिपाठः ॥ ३१ ॥ अथ मातृस्थापन-पूजनप्रयोगः । यजमानः देवाभिमुख उपविश्य अक्षत-

देवानां २ तान्पूर्वया २ तन्नो व्वातो २ ४ तमीशानं २ ५ स्वस्तिन ५ ६ पृषद्श्वा २ ७ भद्रंकणें २ ८ शतमि २ ९ इन मंत्रोंसे शान्ति पाठ करे ॥ ११ ॥ " मातृस्थापन पूजन विधि " मातृकाओं की वेदीके समीप अथवा यथा स्थानपर





बाणवा ५८उत।।अनेशत्रस्ययाऽइषवऽआभुरस्यनिषंगधिः ॥ ६ ॥ विजयाये नमः विजयां आवाहयामि स्थाप-यामि ॥ विष्णुरुद्वार्कशकादिगीर्वाणेषु व्यवस्थिताम्॥ त्रैलोक्यवंदितां देवीं जयमावाहयाम्यहम् ॥ ७॥ ॐ यातेरुद्रशिवातन्तरघोरापापकाशिनी॥ तयानस्तन्वाशंत मायागिरिशंताभिचाकशीहि ॥ ७॥ जयायै नमः जयां आवाहयामिस्थापयामि।।कोष्ठे बाह्य। मयूरवाहनारूढां शक्तिखङ्गधनुर्द्धराम्। आवाहयरद्देवसेनां तारकासुरम-र्दिनीम् ॥८॥ ॐ देवानां भद्रासुमतिर्ऋज्यतां देवाना धंरातिरभिनोनिवर्तताम् ॥ देवानां धंसख्यसुपसेदिमां व्वयन्देवानआयुः प्रतिरंतुजीवन से ॥८॥देवसेनायैनमः देवसेनां आवाहयामि स्थापयामि कव्यमादाय सततं पितृभ्यो या ॥ प्रयच्छति पितृलोकार्चितां देवीं स्वधान मावाहयाम्यहम् ॥ ९॥ ॐ पितृभ्यःस्वधायिभ्यस्वधाः नमःपितामहेभ्यःस्वधायिभ्यःस्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः अक्षन्पितरोऽमीमदतपितरोऽ तीतृपंतपितरः पितरः ज्ञुन्धध्वम् ॥९ ॥ स्वधायैनमः स्वधां आवाहयामि स्थापयामिस्वधे इहागच्छेह तिष्ठ॥ बाह्मेऽग्रिकोणे-हविर्गृहीत्वा सततं देवेभ्योयाप्रहच्छति॥ यातेरुद्र॰ " से जयाका॥ ७॥ " मयूरवाहनां॰ देवानां॰ " देवसेनाका ॥ ८ ॥ " कव्यमादाय । पितृभ्यः । " से स्वधाका ॥ ९ ॥ " हवि० स्वाहा० " से स्वाहाका ॥१०॥

विह्नित्रिया तु स्वाहा समगच्छतु मेऽध्वरे ॥ १० ॥ ॐ स्वाहायज्ञंमनसःस्वाहोरोरंतरिक्षात्स्वाहा ॥ द्यावा पृथिवीभ्याथस्वाहान्वातादारभेस्वाहा ॥ स्वाहाये नमः स्वाहां आवाहयामि स्थापयामि ॥ भूत-श्राममिमं कृत्स्नं मया प्रीत्यादितं पुरा ॥ त्रैलोक्यपूजितां देवीं मातरं चाह्नयाम्यहम् ॥ ११ ॥ ॐ आपोऽअस्मा-न्मातरःशुंधयंतुघृतेननोघृतप्वः पुनंतु ॥ विश्वःहिरि-प्रम्प्रवहंतिदेवीरुदिदाभ्यः शुचिरापूतऽएमिदिक्षातपसो-स्तनूरसितान्त्वाशिवाध्शग्माम्परिद्धेभद्रंवर्णं पुष्यन् ॥११॥ मातृभ्यो नमः मातृः आवाहयामि स्थापयामि । आवाहयेङ्घोकमातृजगत्पालनसंस्थिता।।शकाद्यैर्वेदिता देवी स्तोत्रपाठाभिचारकैः ॥ १२ ॥ ॐस्वाहायज्ञं वरूणः मुक्षत्रो भेषजं करत् ॥ अतिच्छंदाऽइन्द्रियंवृहदृषभोगौ-र्नव्वयोद्धः । १२ ॥ लोकमात्सभ्यो नमः लोकमातः आवाहयामि स्थापयामि॥ मनस्तुष्टिकरीं देवीं लोकानु-त्रहकारिणीम्।सर्वकामसमृद्धचर्थं धृतिमावाहयाम्यहम् ॥ १३ ॥ यत्प्रज्ञानमुतचेतोधृतिश्चयज्ज्योतिरंतरमृ-तंत्रजासु ॥ यस्मान्नऽऋतेकिंचन कर्माक्रयतेतन्मेमनः

<sup>&</sup>quot; भूत॰ आपो " से मातृकाओंका ॥ ११ ॥ " आवा॰ स्वाहा॰ " से लोकमातृकाओंका ॥ १२ ॥ " मन॰ यत्प्र॰ "





आरभ्य ॐ गणपतये नमः पाद्यं अर्घ्यं॰ आच-अनीयं॰ स्नानं गंधं॰ अक्षतं॰ पुष्पं॰ धूपं॰ दीपं॰ नैवेद्यं॰ आचमनं॰ तांबूलं॰ दक्षिणां॰ नमस्कारं समर्पयामि । ॐ गौर्यै॰ नमः पाद्यं॰अर्घ्यं॰ आमचनं स्नानं वस्त्रं गंघं अक्षतं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं॰ फलं॰ तांबूलं॰ दक्षिणां॰नमस्कारं समर्पयामि 🕉 पद्माये नमः पा॰ अ॰ आ॰ स्नानं॰ गं॰ अ॰ पु॰ धू॰ दी॰ नै॰ फ॰ तां ॰ द॰न॰ समर्पयामि। एवं ॐ शच्ये नमः । ॐ मेधाये नमः । ॐ सावित्रये न० । ॐ विजयायै नमः ॐ जयायै नमः । ॐ देवसेनायै न॰ ॐ स्वधायै न॰ ॐ स्वाहायै न॰ । ॐ मातृभ्यो नमः ॰ ऊँ लोकमातृभ्यो नमः ऊँ धृत्ये न ॰ । ॐ पुष्टचे न० । ॐ तुष्टचे नमः ॐ आत्माकुलदेवताये नमः। ॐ श्रिये नमः । ॐ लक्ष्म्ये नमः ॐ धृत्ये न०। ॐ मेधायै न०।ॐप्रज्ञाये न०। ॐपुष्ट्ये

प्रथमसे आरंभ करके उनका पृथक् पृथक् पूजन करे अर्थात् पहले गणेशजीका पाय, अर्घ्य, आचमन, रनान, गंध, अक्षत, पृष्प, धूप, दीप, नैवेच, आचमन, फल, तांबूल, दक्षिणा और नमस्कारसे पूजन करके फिर इसी प्रकार गौर्यें नमः पायं अर्घ्य आचमनं रनानं गंधं इत्यादि पद्माये नमः पायं अर्घ्य आचमनं इत्यादिसे मातृकाओंका तथा

न॰ । ॐसरस्वत्ये नमः । प्रत्येकमर्चयेत् ॥ १५ ॥ अथवा सगणेशगौर्यादिस्थापितमातृभ्योनमः आसनं॰ पाद्यं अर्घ्यं॰ आचमनीयं॰ श्रानं॰ वस्त्रं॰ गंधं॰ अक्षतं॰ पुष्पं॰ धूपं दीपं॰ गुडपकान्नादिनैवेद्यं॰ आचमनं॰ फलं॰ तांबूलं॰ दक्षिणां॰ नमस्कारं समर्पयामि । इतिएकतंत्रेन्णेव पूजयते ॥१६॥ ततः श्रीफलोपरिपुष्पाक्षतं निधाय श्रीफलं देवताभिमुखं कृत्वा--पत्रंपुष्पं फलंतोयंरत्नानि विविधानि च । गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वांछितं फलम् ॥ १ ॥ रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भवति देहि

वसोद्धीराओंका सबका पृथक् पृथक् पूजन करे। १४॥ अथवा गणपितसहितगौर्यादिस्थापितमातृभ्यो नमः आसनं० पाद्यं० अर्घ्यं० आचमनं० स्नानं० गंधं० वस्तं० अक्षतं० पुष्पं० दीपं० गुडपकान्नादिनैवेयं० आचमनं० फलं० तांबूलं० दक्षिणां० नमस्कारं समर्पयामि, इस प्रकारसे सबका एकही जगह एकही बारमें पूजन करे (मातृकाओंके पूजनमें नैवेयमें बहुधा लोग प्रायः गुड चढाया करते हैं, किन्तु गुडपकान्नका अभिप्राय केवल गुडके ढेलेसे नहींहै। गुडके बने हुए पकान्न शीरा लपशी या मोहन भोग हलवा आदिसे है अस्तु )॥ १६॥ पूजन किये पीछे यजमान एक नारियल लेकर उस पर अक्षत पुष्प धरे और उसका मुंह देवताओंकी ओर करके ''पत्र पुष्पं फलं० कर्ष देहि० फलेन फलितं०'' यह पार्थना करे।





स्वाहानामयं च वृद्धिः । ( सर्वे । पतृकार्यमापे सन्येनैव स्वाहाकारसंयुक्तं यवैरेव दैववत्कुर्यात् । वृद्धिः इत्युक्तौ पित्रासने जलप्रक्षेपः ) ॥ १८ ॥ अमुकगोत्रा मातृ-पितामहीप्रपितामहाः नांदीमुख्यः ॐभूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं स्वाहानामयं च वृद्धिः।अमुकगोत्राःपितृपितामह-प्रिपतामहाःनांदीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं स्वाहानामयं च वृद्धिः।अभुकगोत्राः मातामहप्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः पत्नीसहिताः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं स्वाहानामयं च वृद्धिः।श्रीगणेशाम्बि कयोः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं स्वाहानामयं च वृद्धिः ॥ १॥ पादोदकं परित्यज्य आचमनं प्राणायामः ॥ १९॥ कर्मपात्रस्थापनं कर्मपात्रे आसनं आसने स्वः पायं स्वाहानामयं च वृद्धिः '' यह बोलता जाय। (स्मरण रहे कि इसमें जहां वृद्धिः ' बोले दुर्वांकुरोंसे कुछ जल लेकर आसन पर छोडता जाय । इसका तात्पर्य यह है कि सत्यवसुसंज्ञका॰ इत्यादि बोलते हुए दिध दुर्वा-दिको हिलाना औ वृद्धिकी जगह जल पटकना यही संकल्प विधिसे श्राद्ध करना है ) ॥ १८ ॥ अतंएव मातृपितामही-प्रितामही पितृपितामहप्रितामह और मातामहप्रमातामहवृद्ध भमातामह इत्यादि प्रत्येकमें इसी प्रकार दध्यादिको हिला-कर जल छोडे। ( यह पाय है )।। १९ ॥ इसः पादोदक (सराई आदि) को अलग करके कर्मपात्रका स्थापन करे।

पात्रं पात्रे पवित्रं शत्रोदेवीति जलपूर्णम्। शत्रोदेवीरभि-ष्ट्यऽआपोभवन्तुपीतये । शंय्योरिभस्रवंतुनः ॥ १ ॥ यवोसीति यवप्रक्षेपः।यवोसियवयास्स्मद् द्वेषोयवयारा-तीदिवेत्वान्तरिक्षायत्वापृथिव्यैत्वाशुन्धंताँ छोकाः पितृ सदनाःपितृसदनमसि ॥ २ ॥ इतिमंत्रेण चंन्दनं पुष्पं द्धि चप्रक्षिपेत्।द्धिका॰णोऽअकारिषञ्जिष्णोरश्वस्य व्वाजिनः । सुरभिनोमुखाकरत्प्रणऽआयुर्छषितारिषत् ॥ ३ ॥ २० ॥ स्वास्तिनऽ इन्द्र इति दिग्वंधः । स्व-स्तिनऽइन्द्रोब्बृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषाब्विश्ववेदाः। स्वस्तिनस्ताक्ष्योंऽअरिष्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिर्देधातु ॥ ४॥ (इति पूर्वादिदिक्षु अक्षतान् प्रक्षिपेत्।) संकल्पविधिनाआभ्युद्यिकश्राद्योपहाराणांपवित्रतास्तु देश--काल-पाक--पात्र--उपहार--द्रव्यश्रद्धासम्पद्स्तु । सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवाः नांदीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कर्मपात्रके लिये आसन धरे आसनपर पात्र धरे पात्रमें पवित्र ( दुर्वाकुरादि ) धरे और ''शन्नोदेवी॰'' से उसमें जल भरे । " पवोसि॰ " से कुछ जौ तथा चन्दन पुष्प और दिध-काञ्णो॰ से दही रखे ॥ २० ॥ फिर हाथमें अक्षत फेंककर " स्वस्तिनऽइन्द्रो॰" से पूर्वीदि दिशाओं में अक्षत छेक्र . दिग्बंधन करके पवित्रतासे उपस्थित सामयीको पवित्र करे और देश काल पाक पात्रादिके विचारमें अद्धा है ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार पात्रस्थ जलादिको दूर्वासे हिलाता जाय और





त्वमिन्द्रप्रतूर्तिष्वभिन्विश्वाऽअसिर्स्सृधः।अशस्तिहा-जनिता व्विश्वतूरसि त्वन्तूर्य्यतक्ष्ण्यतः ॥ ५ ॥ अनुतेज्ञुष्मन्तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिज्ञुत्रमातरा । व्विश्श्वास्तेसपृधः श्रथयन्त मन्यवेव्वृत्रंयदिनदुतूर्वसि ॥ ६ ॥ यज्ञोदेवानाम्प्रत्येति सुम्नमादित्यासोभवतामृ-डयन्तः । आवोष्वचीसुमतिर्वावृत्याद्रिःहोश्श्रिद्या । व्वरिवोव्वित्तरासत्॥७॥अदब्धेभिः सवितः पायुभि-इर्ठशिवेभिरद्यपरिपाहिनोगयम् । हिरण्यजिह्नः सुवि-तायनव्यसेरक्षामाकिर्ज्ञोअघशर्ठन्सऽईशत ॥८॥ कृतस्य नांदीश्राद्धस्य प्रतिष्ठासिद्धचर्थद्राक्षामलकनिष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ॥ २३ ॥ ततः स्तुतिः । माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रितामहः ॥ १ ॥ मातामहस्तितपता च प्रमा-तामहकादयः । एते भवन्तु सुप्रीताः प्रयच्छंतु च मङ्ग-लम्॥२॥इडामग्नेपुरुद्रिस्रिस्निङ्गोःशश्वत्तमर्टेह्वमा-

देवानां ॰ अदब्धेभिः ॰ " इन आठ ऋचाओं का पाठ करके कतस्य नान्दीश्राद्धस्य प्रतिष्ठासिद्धचर्थं द्राक्षामलकनिष्क यिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ' यह कहकर दाख तथा आँवलों के मूल्यकी दक्षिणा चढा दे ॥ २३ ॥ और फिर " मातापितामही ॰ मातामहस्तित्पता ॰ " इनसे उनकी स्तुति करे । तथा ''इडाममे ॰" से एक पैसेसे पात्रके टंकार कर दे।

नायसाध।स्यात्रःस्नुस्तनयोग्विजवाग्ग्नेसातेसुमितिर्भू
त्वस्मे ॥१॥ इत्यनेन मंत्रेण पात्रदंकारं सुद्रापेणेनकर्तव्यम्।अनेन कर्मणा नान्दीसुखदेवताः प्रीयन्तास् वृद्धिः
शिवं शिवम् । कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य विधेर्यन्न्यूनसतिरिक्तं तत्सर्वं भवतां त्राह्मणानां वचनात् श्रीगणेशाम्बक्योः प्रसादात् सर्वविधेः परिपूर्णताऽस्तु । इतिनान्दीश्राद्धप्रयोगः ॥ २४ ॥ ततो बहिः शालामागत्य
प्रहयज्ञप्रारंभनिमित्तं "दिधदूर्वाकुशात्रश्च कुसुमाक्षतक्ठंकुमेः।सिद्धाशोदकपूर्वश्च अष्टांगो ह्यर्घ उच्यते"॥इत्यष्टांगमर्घ संपाद्य वरणं कुर्यात् ॥ प्राङ्गुंखः सपत्नीको
यजमानः स्थित्वा उदङ्गुंखानां ऋत्विजां वरणं कुर्यात्॥

फिर 'अनेन कर्मणा नान्दीमुखदेवताः प्रीयंताम् ' यह बोलकर ' कतस्य नान्दीश्राह्मय विधेः ि ' इससे जल छोड दे इति ॥ २४ ॥ '' अर्घसम्पादन ''। उपरोक्त काम हुए पीछे महयज्ञ प्रारंभ करनेके निमित्त दही, दूर्वा, कुशाम, पृष्प, अक्षत, कुंकुम, सरसों, जल, सुपारी और (पैसा) इन सबका अर्घ बनावे ( अर्थात् १ सराईमें यह सामग्री रखकर दूसरी सराईसे ढाँक दे और उसके ऊपर मोली लपेट दे ) फिर पत्नी सहित यमराज और पूर्वाभिमुख बैठकर अपनी दहनी ओर उत्त-राभिमुख बैठे हुए ऋत्विजोंका वरण करे। वरण करनेसे

१ देवाभिमुखः । २ यजमानदक्षिणांगस्थानाम् ।





मर्माणितेव्वर्म्मणाच्छादयामिसोमस्त्वा राजामृतेनानु-वस्ताम् ॥ उरोर्व्वरीयोन्वरूणस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानु-देवामदन्तु ॥१७॥ ॐ गणानान्त्वागणपतिर्रुहवामहे प्रियाणान्त्वाप्प्रियपतिर्छहवामहे निधीनान्त्वानिधिप-तिर्रुहवामहे व्वसोमम॥आहमजानिगब्रभधमात्त्वमजा-सिगर्भधम् ॥ १ ॥ तत उपाविश्य यजमानः आच-म्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीत्र्य ॥ २६ ॥ ॐ तत्सद्देत्यादि॰ अमुककर्मप्रारंभनिमित्तं श्रीगणे-शाम्बिकयोः प्रसादार्थमनोभीष्टकामनाार्सद्धचर्थसर्ववि-व्यनिवारणार्थेलाभक्षेमार्वजयारोग्यसम्पत्प्राप्तिकामःश्री-परमेश्वरप्रीतये यहयज्ञकर्माहं करिष्ये । यहयज्ञांगभृतं ब्रह्माचार्यार्तेवजां वरणमहं करिष्ये। अर्घे गृहीत्वा प्रार्थ-येत् । आयुरारोग्यपुत्रादिसुखश्रीप्राप्तये मम ।आपद्वि-घ्नविनाशाय शत्रुबुद्धिक्षयाय च ॥१॥ विशेषः काम्य-

का पाठ करे ॥ २५ ॥ पाठ समाप्त हुए पीछे यजमान बैठ जाय । और आचमनादि करके आगे लिखे संकल्प करे ॥ २६ ॥ " ब्राह्मणवरण " ॐ तत्सद्येत्यादि॰ यह दोनों संकल्प करके अर्घको हाथमें लेकर ब्राह्मणोंसे प्रार्थना करे कि आयु, आरोग्य, प्रत्रादिक और सुख तथा लक्ष्मीकी प्राप्तिके लिये और आपत्ति विद्य इनके विनाश तथा शत्रुकी बुद्धिके क्षयके, लिये ॥ १ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! आप ल्रपा

होमेन सुहुतं समिदादिभिः। नवग्रहमखं यज्ञं कर्तुं यूयं प्रसीदत ॥ २ ॥ स्वागतं भो द्विजश्रेष्ठा मद्तुबहका-रकाः॥ इदमर्घ्यमिदं पाद्यं भवद्भिः प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ ॥२७॥ अर्घोऽर्घोऽर्घः प्रतिगृद्यताम् । प्रतिगृह्णामीति प्रतिवचनम् । चरणप्रक्षालनं कुर्यात् । यत्फलं कपिला दाने कात्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे ॥ तत्फलं पांडवश्रेष्ठ विप्राणां पादशोधने ॥ १ ॥ विप्रपादतले घृष्टः क्षिप्य-माणस्तु यः करः ॥ स करो हि करो ज्ञेयः शेषा हि अकराः कराः ॥ २ ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे ॥ ससागराणि तीर्थानि विप्रस्य दक्षिणे पदे ॥ ३ ॥ २८ ॥ तिलकमंत्रः ॥ ॐ युञ्जन्तिब्रध्न-मरूषंचरंतंपरितस्थुषः।रोचंतरोचनादिवि॥ युंजंत्यस्य काम्याहरीविपक्षसारथे।शोणाधृष्णूनृवाहसा॥१॥ब्रह्मणे अर्चनं प्रीयताम् । यदाबघ्निति कंकणं बध्नीयात् ॥

करके आइये और जो यह अर्घ पाय इनको ग्रहण कीजिये॥ ३॥ २७॥ 'अर्घोऽघोंऽर्घः ॰ 'यह कह कर अर्घ दे देवे और 'प्रतिगृह्णामि 'कहकर ब्राह्मण उसे छे छेवें। फिर ब्राह्मणोंके चरण धोकर ''यत्फलं किपला-दाने ॰ विप्रपादतले ॰ पृथिन्यां '' इनसे पांव धोनेकी महिमा स्मरण करे॥ २८॥ फिर ''ॐ युआंति '' इस मंत्रसे उनके तिलक कर उनके हाथमें प्रष्पाक्षतादि रसकर





स्वस्तिनोबृहस्पतिर्हधातु ॥ ६ ॥ वरणश्राद्धोपहाराणां पवित्रतास्तु ॥ देशकालपाकपात्रद्रव्यश्रद्धासंपदस्तु ॥ ॐ तत्सद्द्येत्यादि मासे पक्षे तिथी वासरे वरणश्राद्धमहं करिष्ये ॥ वृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः इदमासनं वृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः इदमर्च्यं वृतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः इदमर्चनं यथादत्तं गंधाद्यर्चनं कुण्डलमुद्रिकावासांसि यज्ञोपवीतं तत्प्रत्याम्नायद्रव्यं वा वृतेभ्यो त्राह्मणेभ्यः अहं संप्रद्दे॥ इदमचिंतं वा ज्योतिः सूर्यो ज्योतिर्दीपकं ज्योतिः पुष्पम् । अस्य वरणश्राद्धविधेर्यन्न्यूनमतिरिक्तं तत्सर्वे भवतां त्राह्मणानां वचनात् विधिवद्भवतु ॥ ३१ ॥ ततः द्धिका॰णेतिद्धिवंदनंॐद्धिका॰णोअकारिषंजिष्णोर श्वस्यव्वाजिनः॥सुरभिनोसुखाकरत्प्रण आयू छेषितारि-पत् ॥ १ ॥ कांडात्कांडादिति दुर्वामार्जनम् ॥ ॐ काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्तीपरुषः परुषस्परि। एवानोदृर्वे

पवित्र करके " अ तत्सदयेत्यादि " यह संकल्प छोड-कर " वृतेभ्यो त्राह्मणेभ्यः इदमासनं " इत्यादिसे वरण-श्राद्ध करके त्रह्मा, आचार्य और ऋत्विजोंको वह सब सामग्री यथोचित रूपसे सबको दे देवे। और फिर, अस्य वरणश्राद्धविषेः " जल छोडे॥ ३१॥ इसके अनंतर (पूर्व सम्पादित अर्घको खोलकर) " दिधकावणो " से दिधवंदन करे अर्थात् उसमेंसे कुछ दही ग्रहण करे " काण्डा

प्रतनुसहस्रेण शतेन च ॥ १ ॥ याः फिल्नीरिति फलप्रहणम् ॥ॐ याःफिल्नीर्य्याऽअफलाऽअपुष्पया-श्रपुष्पणीः ॥ बृहस्पतिप्रसूतास्तानोमुञ्चन्त्वर्र्वहसः ॥ १ ॥ हिरण्यगर्भेति मुद्रापणम् ॥ ॐ हिरण्यगर्भः समवर्ततात्रे भूतस्यजातः पतिरेकआसीत् ॥सदाधारपृथ्वीद्यामुतेमांकस्म्मे देवायहविषाव्विधेम ॥ ॥ ततः सुजातेति यजमानहस्ते रिक्षकां बध्नीयात् । ॐ सुजातेति यजमानहस्ते रिक्षकां बध्नीयात् । ॐ सुजातेति यजमानहस्ते रिक्षकां बध्नीयात् । ॐ सुजातेति यजमानपत्न्याः वामहस्ते कंकणं(रिक्षकां) बिध्नीयात्॥श्रीश्चतेल्रक्ष्मीश्चपत्न्यावहोरात्रेपार्थेनक्षत्राणि ह्रपमिथ्वनौ व्यात्तम् । इष्णित्रषाणामुम्मइषाणसर्वलोनकम्मइषाण ॥ १ ॥ ३२ ॥

त्काण्डा ॰ '' से दूर्वासे मार्जनकरे ''याः फिलनी ॰ '' से फल ( सुपारी ) यहण करे '' हिरण्यगर्भः ॰ '' से उनमेंसे पैसा निकालकर दहनी ऑटमें टॉकलें यह काम यजमान कर चुके तब बाह्मणलोग '' सुजातो ज्यो तिषा ॰ '' से यजमानके और '' श्रीश्वतेलक्ष्मी ॰ '' मे यजमानकी स्त्रीके राखी बांधे (राखी बाँधने से पहिले उन दोनों स्त्री पुरुषोंके तिलक भी कर देना चाहिये ) । और इसके पीछे प्रण्याहवाचन करना चाहिये ॥ ३२ ॥





फिल्नीति श्रीफलम् ॥ ॐ याः फिल्नीर्योऽअफला ऽअपुष्पायाश्च पुष्पिणीः ॥ वृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वर्रुःहसः॥ १॥ सुजातो ज्योतिषेति वस्नवेष्टनम्॥ ॐ सुजातो ज्ज्योतिपा सह शर्मन्वरूथमासदृत्स्वः ॥ व्वासोऽअग्ने व्विश्वह्रपर्ठःसंव्ययस्वव्विभावसो ॥१॥ ततःपाशहस्तं चवरूणमं भसांपतिमीश्वरम्।।आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन्पूजेयं प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ ३४ ॥ कलशे वरूणाय नमः आवाहनं • आसनं • पा • अ • आ • स्ना • गं॰ अ॰ पु॰ घू॰ दी॰ नै॰ आ॰तां॰ दक्षि॰ नमस्कारं समपैयामि । प्रार्थना । कलशस्य मुखे विष्णुर्यीवायां च महेश्वरः ॥ मूले चैव स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ १ ॥ कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तदीपा वसुंघरा ॥ ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः ॥ ॥ २ ॥ अंगैश्च सहिताः सर्वे कलश तु समाश्रिताः ॥ गायत्री चैव सावित्री शान्तिः षुष्टिस्तथैव च ॥३॥ सव

दोनेपर एक श्रीफल रखे और '' सुजातोज्योतिपा॰ '' से श्रीफलपर वस्र लपेट दे, फिर '' पाशहर्स्त च वरुणं'' इससे उसमें वरुणका आवाहन करे ॥ ३४ ॥ और '' कलशे वरु-णाय नमः आसनं॰ पायं॰ अर्घ्यम्॰ आचमनं ' इत्यादिसे उसका पूजन कर '' कलशस्य मुखे विष्णु॰ '' १ '' कुक्षौ तु सागराः॰" २ ''अंगैश्च सहिताः॰" ३ '' सर्वे समुद्राः॰" से समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः ॥ आयांतु मम शांत्यर्थे दुरितक्षयकारकाः ॥ ४ ॥ मातृदेवो भन पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव । आशिषः प्रार्थयेत् । एताः सत्याआशिषः सन्तु ॥३५॥ ततः अवनिकृतजानुमंडलः कमलमुकुलसदृशमंजिल

उसकी प्रार्थना करे ॥ ३५ ॥ " पुण्याह वाचन " । शांति प्रष्टि और संस्कारादि मंगल कार्योंमें प्रायः प्रण्याहवाचन किया जाता है। इस प्रयोगसे कर्ताके कुटुम्बकी वृद्धि और पुण्यकी पाप्ति होती है। यह प्रयोग तीन प्रकारसे करते हुये देखे जाते हैं। एक तो कर्मानुष्ठानके अन्तर्में बाह्मण छोग केवल इसका पाठ मात्र करते हैं। दूसरे यजमान और बासण दोनों मिलकर करते हैं, किन्तु यजमानके कहने और करनेका कामभी बाह्मणही करते हैं और तीसरे यथोक विधिके अनुसार बाह्मणोंका काम ब्राह्मण और यजमानका काम यजमान स्वयं करते हैं। यहां हम यह तीसरा प्रकार पगट करते हैं जिससे सर्व साधारण भी इस प्रयोगको भले प्रकार करा सके। प्रण्याहवाचनके निमित्त उपरोक्त विधिसे कलशस्थापन करनेके पश्चात् यजमान अपने जातु-मण्डल (दोनों गोडों) को पृथ्वीपर टेककर अपने दोनों हाथोंकी सिले हुए कमलकी भाँति अंजली बनाकर उसमें उप-रोक्त सुवर्ण पूर्ण ( सुपूजित ) कलश धारण करके शिरके

शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना सुवर्णपूर्णकलशं धार-चित्वा॥३६॥दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि

च तेनायुःप्रमाणेन पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ॥ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रकीर्तितम् ॥ ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवंतु ताः॥१॥शिवा आपः संतु॥लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे ॥सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं तथाऽस्तुनः ॥१॥ सौमनस्य-मस्तु॥३७॥अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशोबलम्। यद्यच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम ॥ १ ॥ अक्षतं चारिष्टं चास्तु । ब्राह्मणानां इस्ते अक्षतादि दत्त्वा ॥ गंधाःपांतु मांगल्यं चास्तु॥पुष्पाणि पांतु सौश्रियमस्तु॥ पांतु आयुष्यमस्तु ॥ तांबूलानि पांतु अक्षताः समीप रखकर फिर अंजलीसे वायां हाथ अलग करके केवल दहने हाथसे उस कल्रशको यथास्थान स्थापित कर दे ॥ ३६ ॥ और फिर " दीर्घा नागा॰ " " अपांमध्ये॰ " इनका उचारण करके ' शिव आपः सन्तु ' कहकर ब्राह्म-णोंके हाथमें यजमान जल दे । और त्राह्मण लोग 'लक्ष्मी-र्वसति॰ '' इसका उचारण करके ' सौमनस्यमस्तु ' कहें॥ ३०॥ फिर ' अक्षतं चास्तु मे पुण्यं ॰ ' से बाह्मणोंके हाथमें यज-मान अक्षत दे ' गंधाः पान्तु ' से गंध दे प्रप्पाणि पान्तु ' से प्रष्प दे अक्षताः पान्तु' से फिर अक्षत दे 'तांबूलानि पान्तु' से

१ अरिष्टं सूतिकागृहे।

ऐश्वर्यमस्तु ॥ दक्षिणाः पांतु आरोग्यमस्तु ॥ दीर्घमायुः ॥ ३८ ॥ श्रेयः शांतिः पुष्टिस्तुष्टिश्वास्तु ॥ श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं चारोग्यं चायुष्यं चास्तु ॥ यत्कृत्वा सर्ववेदयज्ञकियाकरणकर्मारंभाः श्रुभाः शोभनाः प्रवतते तमहंमींकारमादिं कृत्वा ऋग्यज्ञ-सामाथवाशीर्वचनं बह्वृषिमतंसमत्ज्ञातंभवद्भिरज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचिष्यये ॥ वाच्यताम् ॥ ३९ ॥ ऋकू ॥ दिष्णोदाद्रविणसस्तुरस्यद्रविणोदाःसनरस्य प्रयंसत् ॥ दिष्णोदाद्विपतिवतीमिषन्नोद्विणोदारासतेदीर्घमायुः॥ ३॥ दिष्णोदावीरवतीमिषन्नोद्विणोदारासतेदीर्घमायुः॥ ३॥

पान दे और 'दक्षिणाः पान्तु 'से दक्षिणा दे। इस प्रकार जो जो वस्तु यजमान बाल्लणोंको दे उसके यहणमें बाल्लण छोगभी 'अरिष्टं चास्तु ' ' मांगल्यं चास्तु ' सौश्रियमस्तु इत्यादि कहें ॥ ३८ ॥ इसके पीछे बाल्लण छोग श्रेय शान्ति प्रष्टि तुष्टि आदि हो ऐसा और कहें । फिर यजमान बाल्ल-णोंसे कहे कि जिसके करनेसे सर्व वेद यज्ञ कियाके शुभ कर्मोंका आरंभ शोभन होता है उस ओंकारको हम आदिमें करके प्रवर्त होते हैं । अतः आप ऋक् यज्ञ साम और अथर्व इनके वहु ऋषिसम्मत और अनुज्ञात आशीर्वादात्मक मन्त्रोंको उच्चारण करें तब इनके उत्तरमें बाल्लणोग ' वाच्यताम् ' (कहते हैं ) कहें ॥ ३५ ॥ फिर '' दविणोदाद्वविण ॰ ''

यज्ञः॥द्रविणोदाःपिपीपतिज्ञहोतप्रचतिष्ठत॥नेष्ट्रादतु-भिरिष्यत ॥ २॥ ऋक् ॥ सवितापश्चात्तात्सविता-पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताऽधरात्तात् ॥ सवितानः सुवतुसर्वतातिसर्वितानोरासतां दीर्घमायुः॥१॥ यजुः॥ स्वितात्त्वासवानारसुवतामित्रर्ग्वदप्तीनारसोमोव्वनस्प तीनाम्।।बृहस्पतिर्वाचइंद्रोज्यैष्ठचायरुद्रःपञ्जभ्योमित्रः सत्यो व्वरूणोधर्मपतीनाम्॥२॥ऋक्॥ॐनवोनवोभवति जायमानोऽह्नांकेतुरूषसामेत्यश्रम्॥भागंदेवेभ्योविद्धा-त्यायन् प्रचंद्रमास्तिरतेदीर्घमायुः ॥ १ ॥ यज्ञः ॥ ॐ नतद्रक्षा श्रीनिपसा चास्तरंति देवानामोजः प्रथमजश द्येतत् ॥ योबिभर्तिदाक्षायणः हिरण्यः सदेवेषुकृणुते दीर्घमायुः समनुष्येषुकृतेदीर्घमायुः ॥ २ ॥ ऋक् ॥ ॐउच्चादिविदक्षिणावंतो अस्थुर्ये अश्वदाः सहते सूर्येण॥ हिरण्यदाअमृतत्वंभजंते वासोदाः सोमप्रतिरंत आयुः ॥१॥यज्ञः॥उचाते जातमंधसोदिविसद्भृम्याददे ॥ उत्र ५ शर्ममहिश्रवः ॥ २ ॥ इत्येता ऋचः पुण्याहे ब्रूयात्॥ व्रतनियमतपःस्वाध्यायकतुयादमदानविशिष्टानांसर्वेषां त्राह्मणानां मनः समाधीयताम् ॥ समाहितमनसः स्मः ॥ प्रसीदंतु भवन्तः ॥ प्रसन्ना स्मः ॥ ४० ॥ अथ पूर्वस्था-

<sup>&</sup>quot; द्रविणोदाःपिपीपति॰ " "सविता॰ ,' सवितात्वासवा॰ "नवोनवो॰" "नतद्रक्षा॰" "उचादिवि॰,, उचातेजात॰" इन ऋचाओंका उचारण करे ॥ ४० ॥ फिर उस पूर्वस्थाः

ं पितकलशात्ताप्रपात्रे जलमादाय यजमानमुधिनि दूर्वया सेचनं कुर्यात्॥शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तृष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु ऋदिरस्तु अविष्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिवंकर्मास्तु कर्मसमृद्धिरस्तु धर्मसमृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु **धनधान्यसमृद्धिरस्तु इष्टसंपद्**स्तु अरिष्टनिरसनमस्तु ॥ भूमो-यत्पापं रोगमञ्जभकल्याणं तद् दूरे प्रतिहत-मस्तु ॥४१॥ पात्रे-यद्यच्छ्रेयस्तत्तदस्तु ॥ उत्तरे कर्मणि निर्विष्नमस्तु उत्तरौत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु उत्तरोत्तराः कियाः ग्रुभाः शोभनाः संपद्यंतां तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्र-त्रहलमाधिदेवताः प्रीयंताम् तिथिकरणे समुहूर्ते सनक्षत्रे सम्रहे सलम्ने सदैवते प्रीयेतां दुर्गापांचाल्यौ प्रीयेताम् अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयंताम् इन्द्रपुरोगा मरुद्गणाः त्रीयंताम् वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः त्रीयंताम् माहेश्वरी पुरोगा उमामातरः प्रीयंताम् अरुन्धतीपुरोगा एकपत्न्यः प्रीयंताम् विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयंताम् ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीयंताम् आदित्यपुरोगाः सर्वे --पित कलशमेंसे एक पात्रमें थोडा जल लेकर 'शान्तिरस्तु प्रष्टिरस्तु॰ ' इत्यादिका उचारणकरते हुए यजमानके मस्तक-पर जलके छींटे लगावें। और 'यत्पापं रोगं॰ ' पृथ्वीके छींटा लगावे ॥४१॥ फिर एक अन्यपात्रमें "ययच्छ्रेय॰ " से आरंभ करके " सर्वाः इष्टदेवताः त्रीयन्ताम् "

यहाः पीयंताम् ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयंताम् अंविकासर-स्वत्यौ प्रीयेताम् श्रद्धामेधे प्रीयेताम् भगवती कात्यायनी त्रीयताम् भगवती माहेश्वरीत्रीयताम् भगवती ऋद्धिकरी श्रीयताम् भगवती वृद्धिकरीप्रीयताम् भगवती सिद्धिकरी त्रीयताम् भगवती पुष्टिकरी त्रीयताम् भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम् भगवंतौ विष्नविनायकौ प्रीयेताम् सर्वाः कुलदेवताः प्रीयंताम् सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयंताम् सर्वा इष्टदेवताः त्रीयंताम् ॥ भूमौ-हताश्च ब्रह्मद्विषः हताश्च परिपंथिनः हताश्च विघ्नकर्तारः शत्रवः पराभवं यांतु शाम्यंतु घोराणि शाम्यंतु पापानि शाम्यंत्वीतयः ॥ पात्रे-शुभानि वर्द्धतां शिवा आपः संतु शिवा ऋतवः संतु शिवा अग्नयः संतु शिवा आहुतयः संतु शिवा ओषधयः संतु शिवा वनस्पतयः संतु शिवा अतिथयः संतु अहोरात्रे शिवे स्याताम् ॥ ४२ ॥ ऋक् ॥ ॐ शंनः कनिकदहेवः पर्जन्योऽअभिवर्षतु शंनोद्यावापृथिवीशंप्रजाभ्यः शंनएधिद्विपदेशंचतुष्पदे ॥ १ ॥ यजुः ॐ निकामे निकामे नः पर्जन्योवर्षतु

पर्यन्त प्रत्येक प्रीयंताम् की जगह जल छोडे । और " इताश्च ब्रह्मद्विपः " इत्यादिक उचारणसे पृथ्वीपर छीटे लगाकर " शुभानि वर्द्धन्ताम् " से फिर उसी पात्रमें जल छोडें ॥ ४२ ॥ फिर " शन्नः कनिक्र " " निकामेनि-

फलवत्योनऔषधयः पच्यंतां योगक्षेमा नः कल्पतास् ॥ २ ॥ पूर्णपात्रे जलं क्षिपेत् ॥ जुकांगारकवृथवृह-स्पितशनेश्वरराहुकेतुसोमसिहता आदित्यपुरोगाः सर्वे यहाः प्रीयंताम् ॥ भगवान्नारायणः प्रीयताम् ॥ भगवान्स्वामी महासेनः प्रीयताम् ॥ पुरोनुवान्यया यत्पुण्यं तदस्तु याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु प्रातः स्योदये यत्पुण्यं तदस्तु प्रातः स्योदये यत्पुण्यं तदस्तु एतत्कल्याणयुक्तं पुण्यमहर्यच सृष्ट्युत्पादनकारकम् ॥ विद्वक्षोद्धवं नित्यं तं पुण्याहं ब्रवंतु नः ॥ १॥ ४३ ॥ भो बाह्मणा मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्यगृहे पुण्याहं भवंतो ब्रवंतु ३ ॐ पुण्याहं ३ ॥ ऋक् ॥ ॐ उद्गतिव शकुने साम गायसि ब्रह्मपुत्रइवसवनेषुशंसिस ॥ वृषेव वाजी

कामे॰ "का उचारण करनेके पीछे पूर्णपात्रमें जल छोडें। इससे पीछे "शुक्रांगारक ॰ "इनसे जल छोड़कर "पुरोनुवा-क्यया॰ "से पुण्य और कल्याण आदि होनेकी यजमान प्रार्थना करे ॥४३॥ यजमान कहे कि "भो बाह्मणाः मम सकुडंबस्य सपरिवारस्य गृहे प्रण्याहं भवंतो बुवंतु " अर्थात् हे बाह्मणो ! मेरे सकुडुम्ब सपरिवार घरमें पुण्य दिन होनेकी आप आशीप दें । तब बाह्मण लोग दूर्वांकुरोंसे जल लेकर तीन बार प्रण्याहं करके उसके

शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शकुनेभद्रमावद विश्वतोनः शकुनेपुण्यमावद् ॥ १ ॥ यजुः ॥ ॐ पुनंतुमादेवजनाः पुनंतुमनसाधियः ॥ पुनंतु व्विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ २ ॥ पृथिच्यामुद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुराकृतम् ॥ ऋषिभिःसिद्धगंधर्वेस्तत्कल्याणं ब्रुवंतु नः ॥ १॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य गृहे कल्याणं भवंती ब्रुवंत ३ ॐ कल्याणं ३॥ ऋक् ॥ ॐ अपाःसोममस्त्विमद्रप्रयाहिकल्याणीर्जायासुरणंगृहेते॥ यत्रारथस्यबृहतोनिधानंविमोचनंवाजिनोदक्षिणावत् ॥ यजुः॥ ॐ य्यथेमांवाचं कल्याणीमावदानिजनेभ्यः॥ ब्रह्मराजन्याभ्या र शूद्रायचार्य्यायचस्वायचारणायच॥ प्रियोदेवानांदक्षिणयेदातुरिहभूयासमयं मे कामः समृ-द्धचताम् ॥ २ ॥ सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्या-दिभिः कृता ॥ संपूर्णा सुप्रभावा च तां तामृद्धि ब्रुवंतु नः ॥ १ ॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य गृहे ऋदि भवंतो बुवंतु ३ ॐ ऋद्यताम् ३॥ ऋक्॥ ॐ ऋद्यामस्तोमंसनुयामावाजमनोमंत्रंसरथेहोपया-तम् ॥ यशोनपक्वंमधुगोष्वंतराभूतांशोअश्वनोः काम-मप्राः ॥ १ ॥ यजुः ॥ ॐ सत्रस्यऋद्धिरस्यगन्मज्योति-

छींटा लगा दे । इसी प्रकार कल्याण ऋदि और स्वस्ति होनेके निमित्त यजमान यथोक्त मंत्रोंसे प्रार्थना करे और उसी

रमृताअभूम॥दिवंपृथिन्यावअद्धचारुहामाविदामदेवान्तस्वज्योंतिः ॥ २ ॥ स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या
पुण्यकल्याणवृद्धिदा ॥ विनायकप्रिया नित्यं तां तां
स्वस्ति ब्रुवंतु नः ॥ ३ ॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुंवस्य
सपिरवारस्य गृहे स्वस्ति भवंतो ब्रुवंतु ३ॐ स्वस्तिः ३
॥ ४४ ॥ ऋक् ॥ ॐ स्वस्तिऋद्धिप्रपथेश्रेष्ठारेक्णस्वत्यभियावाममेति ॥ सानो अमासो अरणेनिपात
स्वावेशाभवतु देवगोपाः ॥१॥ यज्ञः ॥ ॐ स्वस्ति न
ऽइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥
स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्तिनोवृहस्पतिर्दधातु
॥ २ ॥ मृकण्डसूनोरायुर्यद्धुवलोमशयोस्तथा॥आयुपा
तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम् ॥ १ ॥ शतं
जीवंतु भवंतः ॥ ऋक् ॥ ॐ शतंजीवशरदोवर्द्धमानः

प्रकार ब्राह्मण लोगभी मंत्रोचारपूर्वक तीन तीन बार कल्याण ऋद्धि और स्वस्ति कहें ॥ ४४ ॥ इसके पीछे " स्वस्तिऋद्धि प्रपथे ॰ " " स्वस्तिन छन्द्रो-- " इनका उचारण किये पीछे- (ब्राह्मणलोग यजमानको तिलक करें ) फिर यजमान " मृक-ण्डस्नो ॰ " से अपनी आयु वृद्धिकी प्रार्थना करें (मार्कण्डेय और ध्रुव तथा लोमश ऋषि यह बहुत आयुष्यके हुये हैं अतः यजमानभी अपनी अधिक आयु होनेकी अभिलाषा प्रगट करें ) तब ब्राह्मण लोग " शतंजीवंतुभवन्तः " कहकर " शतं जीव शरदो ॰ " " शतमिन्नुशरदो ॰ " इन मंत्रोंका

शतंहेमंताञ्च्छत्युवसंतान् ॥ शतिभद्राश्रीसविताबृहस्प-तिःशतायुपाहविषेसंपुनर्दुः॥ १॥यजुः॥ ॐ शतसिंनुशरद अंतिदेवाय्यत्रानश्रकाजरसंतनूनाम् ॥ पुत्रासोय्यत्रपि-तरो भवंतिमानोमध्यारीरिपतायुर्गेतोः ॥ २ ॥ ४५ ॥ शिवगौरीविवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे ॥ धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि ॥१॥ ॐ अस्तु श्रीः ऋक् ॥ॐ श्रियेजातः श्रियआनिरियायश्रियंवयोजनि-तृभ्योदधाति॥श्रियंवसाना अमृतत्वमायन्भवंतिसत्या-समिथामितद्रो ।।१।। यजुः ।। ॐ मनसः काममाकूर्ति वाचः सत्यमशीय॥पञ्जना श्रूपमन्नस्यरसोय्यशः श्रीः श्रयतांमयिस्वाहा ॥ २ ॥ प्रजापतिलींकपालो धाता ब्रह्मा सदेवराट् ॥ भगवान् शाश्वतो नित्यं स नो रक्षतु सर्वतः ॥१॥ भगवान्त्रजापतिः त्रीयताम्॥ऋक्॥ ॐ प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वाजातानिपरिताबभूव॥ यत्कामास्तेज्ञहुमस्तन्नोऽअस्तुवयश्स्यामपतयोरयीणाम् ॥ १ ॥ यजुः ॥ ॥ ॐ प्रजापतेनत्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणिपरितावभूव ॥ यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो

उचारण करें ॥ ४५ ॥ इसके पीछे "शिवगौरी ०" से यज मान छक्ष्मी होनेकी प्रार्थना करे तव बाह्मण छोग छक्ष्मी हो ' ऐसा कहकर " श्रियेजातः " " मनसः काममा ० " "प्रजापतिर्छों कपाछो --" " प्रजापतेनत्व ० " " प्रजापते ० " **अस्त्वयम् मुप्यपिताऽसावस्यपितावय** ४ स्यामपतयोग्यी णार्थस्वाहा ॥ २ ॥ आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे ॥ कृताः सर्वाशिषः संतु ऋत्विग्भिवेदपारगैः ॥ १ ॥ ४६ ॥ देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति गुरोर्गृहे ॥ एकलिंगे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम ॥ २ ॥ ॐ आयुष्मते स्वस्ति ३ ॥ ऋकु ॥ ॐ स्व-स्तयेवायुमुप्रब्रवामहैसोमंस्वस्तिभुवनस्ययस्पतिः॥वृह-स्पतिसर्वगणंस्वस्तयेस्वस्तयआदित्यासोभवंतुनः ॥१॥ यजः ॥ ॐ प्रतिपन्थामपद्महिस्वस्तिगामनेइसम् ॥ येनविश्वाः परिद्विषोवृणिक्तविन्दतेवसु॥२॥ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव ॥ यद्गद्वं तन्न आसुव ॥ ऋक् ॥ ॐ महोअग्नेः समिधानस्य शर्मण्यनागामित्रे वरूणेस्वस्तये॥श्रेष्ठेत्त्यामसवितुःसवीमनितद्देवानामवो अद्यावृणीमहे । इमम्मे व्वरूणश्रुधीहवमद्याचमृडय ॥ त्वामवस्युराचके ॥ २ ॥ तत्त्वायामित्रह्मणा वंदमानस्त-दाशास्तेयजमानोहिविभिः॥अहेडमानोव्वरुणेहबोध्युरु-

इन मंत्रोका उचारण करें ॥ ४६ ॥ फिर यजमान " देवे-नद्रस्य यथा स्वस्ति० से अपने कल्याणकी प्रार्थना करे तब ब्राह्मण लोग तीन बार " आयुष्मते स्वस्ति" कहकर "स्वस्तयेवायु॰" "प्रतिपन्थामपप्र०" विश्वानिदेव॰" "महोअब्रे॰" " इमम्मेव्वरुण" " तत्त्वायामि० व्वरु-

शर्ठ.समानआयुः प्रमोपीः ॥ ३॥ व्वरूणस्योत्तंभनमसिव्वरूणस्यस्वंभसर्जनीस्थो व्वरूणस्यऽऋतसदन्यसि
व्वरूणस्यऋतसदनमसि व्वरूणस्य ऋतसदनमासीद्॥
॥ ४॥ इति वरूणदैवत्यान् आशीर्मत्रान् पठित्वा ॥
॥ ४७॥ ॐ मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णा संतु
मनोरथाः ॥ शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुद्यस्तव
॥ १॥ ऋग्वेदोऽथ यज्ञवेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः ॥
ब्रह्मवक्रे स्थिता नित्यं निच्नंतु तव शात्रवान् ॥यं कामं
कामयते सोऽस्मै कामः समृद्धचते । इत्यक्षतान्
यजमानहस्ते दद्यात् । ततो यजमानः आचार्यादीन्
प्रार्थयेत् । अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यार्थता
मया ॥सुप्रसादं प्रकर्तव्यं शान्तिकविधिपूर्वकम् ॥४८॥

णस्योत्तं "इन मंत्रोंको पढें ॥ ४७ ॥ फिर " मंत्रार्थाः सफलाः " से पहले जो अक्षत प्रष्पादि बहण किये थे वे यजमानको देदेवें। और यजमान उस प्रष्पांजलिको शिरोधार्य करके आचार्य आदिसे प्रार्थना करे कि 'इसकार्यकी सिद्धिके निमित्त मैंने आपको अभ्यर्थना की है अतः आप प्रसन्न होकर विधि पूर्वक शान्ति करें इति ॥ ४८ ॥

ततः आचार्यः —यदत्र सिन्थतं भूतं स्थानमाश्चित्य सर्वदा ॥ स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु ॥ १॥ अपकामंतु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशस् । सर्वेषामिवरोधेन शान्तिकर्मं समारभे ॥ २ ॥ इति मंत्रेणगौरसर्षपिवकरणं कुर्यात्॥ ४९॥ आपोहिष्ठेत्यादि ना पंचग्वेन भूमि प्रोक्षयेत् । तत आचार्यः स्थंडिले पंचभूसंस्कारान्तिस्त्रः कुर्यात् । त्रिभिर्दभैःपरिसमुद्धा । तान्कुशान् ऐशान्यां परित्यजेत् । गोमयेनोपलिष्य ३ स्वेषोिद्धिल्य ३ अनामिकांगुष्ठेनोद्धत्य ३ उदकेनाभ्युक्ष्य ३ अग्रिमुपसमाधाय । आवोदेवा १ अभूभुवः

<sup>&</sup>quot;कुशकण्डी" (एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 'चण्डी' सिपण्डी कुशकण्डी' यह तीनों किठन हुआ करती हैं। अतः यहाँ कुशकण्डीका विधान स्पष्ट लिखना आवश्यक हैं, जिस वेदी पर होम किया जाता है उस वेदीका संस्कार तथा होम-की सामग्रीको सम्हालकर ठीक रखनाही कुशकण्डीका मुख्य प्रयोजन है।) इस कार्य के निमित्त आचार्य सफेद सरसों लेकर " यदत्र संस्थितं भूतं " से वेदीके चारों और बखेरे॥ ४९॥ किर तीन दर्भा लेकर उस वेदीको ' दभैंः परिसमुह्य ' से तीन बार बुहारे। और उन दर्भाओंको ईशा नमें फेंकदे। किर 'गोमयनोषलिप्य' से वेदीको जल और गोब ' रसे ३ बार लीपे। और खुवके मूलसे अथवा दर्भासे वेदीपर

स्वरोमित्यि प्रतिष्ठाप्य ॥५०॥ तदनंतरं प्रहस्थापनं कुर्यात्।तत्र सौकर्याय कुशकंडिकापूर्वकचरूपचनमादौ कियते दोषाभावात्। तद्यथा दक्षिणतो ब्रह्मासनम् उत्तरतः प्रणीतासनं ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम्। यावत्कर्म

उत्तरसे आरंभ करके पश्चिमसे पूर्वको प्रादेश मात्र ( ९ अंगुल लंबी ) तीन रेखा ' श्रुवेणोद्धिरूय' से लिखे । तथा लिखनेके कमसे ही उन रेखाओं परसे 'अनामिकांग्रष्टेनोद्धृत्य,कहकर अंगूठे और अनामिकासे तीन बार मिट्टी उठाकर ईशानमें फॅंक दे । फिर 'उदकेना रयुक्ष्य ' से उसपर जल छिडक दे और शुद्ध काँसीके पात्रसे अथवा मिट्टीके पात्रसे अग्नि लाकर पश्चिम मुल स्थापन करे । अर्थात जिस पात्रमें अग्नि लावे उसको अन्य पात्र से ढाँक कर लावे और वेदीके समीप लाकर उसे उपाह दे। और पश्चिम दिशामें पूर्वाभिमुख बैठा हुआ आचार्य उस अग्निपात्रको अपने दोनों हाथोंमें पकडकर उसे अपनी ओर करके वेदीपर अग्निको स्थापन करदे ॥ ५० ॥ इसके पीछे यहोंका स्थापन करे किन्तु सौकर्यके लिये पहले यदि कुशकण्डी पूर्वक चरु पकानेका काम आरंभ कर दिया जाय तो इसमें कुछ दोष नहीं है। अतः यहाँ यही प्रकार लिसते हैं। यथा वेदीसे दक्षिण दिशा में एक साथ (अथवा होमानुसार अधिक ) भूमि छोडकर शुद्ध आसन पर पूर्वात्र दर्भा विछावे। और उस पर 'अस्मिन्कर्मणि तवं मे ब्रह्मा समाप्यते तावत्त्वं ब्रह्मा भव । भवामीति वदेत् ॥५१॥ ब्रह्मानुज्ञातः प्रणीताप्रणयनम् ॐ प्रणय ३ ततः परिस्त-रणं तत्र पूर्वाद्याः परिस्तरणकुशाः कार्याः। वर्द्धिनश्चतुर्थ-

भय-कहकर पुष्पाक्षतोंसे ब्रह्माका स्थापन करे। तब ब्रह्मा ' भवामि ' ऐसा कहकर अग्निको प्रदक्षिणा करके उस जगह स्थित हो जाय । इस जगह उपरोक्त विधिके बदले वेदीसे दक्षिण दिशा में एक पत्तलपर दर्भा और दूर्वाका बहा बना कर ' स्थापन कर देते हैं। क्यों कि कार्यके आरंभ हुए पीछे समाप्ति पर्यन्त बला वहांसे इधर उधर नहीं हो सकता और आजकल के बाह्मण लोग अधिक समय तक एक जगह स्थित रह नहीं सकते इसी लिये पत्तलपर दर्भाका ब्रह्मा विराजमान किया जाता है। अस्तु ) ॥ ५३ ॥ बह्याके सामने वेदीसे उत्तर में प्रणीतापात्र स्थापन करके उसको जलसे भरकर उसपर दर्भा रख दे। और फिर बर्हिष अर्थात् ४९ दर्भा छेकर् परिस्तीर्ण करे। वह इस प्रकार करे कि (१) बर्हिषका चतुर्थभाग (१२। दभी) लेकर वेदीके पूर्व दिशामे अग्निकोणसे ईशान तक पूर्वात्र ( उनकी नोक अणी पूर्वकी ओर रहे इस प्रकार ) विछावे (२) इसी प्रकार दूसरा चतुर्थ भाग (१२। दर्भा छेकर आंब्रकी वेदीसे बह्मा तक बिछावे (३) फिर तीसरा चतुर्थ भाग (१२। ) दर्भा लेकर वेदीसे पश्चिम दिशामें नैर्ऋत्यसे

भागमादायाभ्रयादीशानांतं ब्रह्मणोऽभ्रिपर्यन्तं नैर्ऋत्या-द्वायव्यांतम् अभितः प्रणीतापर्यतम् ॥ ५२ ॥ ततः पात्रासादनम्। पितत्रच्छेदनानि त्रीणि तृणानि पितित्रे द्वे प्रोक्षणीपात्रम् आज्यस्थालीचरूस्थालीसम्मार्जनकुशाः पञ्च उपयमनकुशाः सप्त समिधास्तिस्रः प्रादेशमात्र्यः स्रुवः सुक् आज्यं तंडुलाः पूर्णपात्रं सतृणं च तिलयव-श्रहसमिधः। एतानिपितत्रच्छेदनकुशादीनिपूर्वपूर्वदिशि कमेणासादनीयानि तदुत्तरतश्च अन्यदिष यथाकार्यातु-रूपमाचारपरिप्राप्तं द्रव्यमासादनीयम् ॥ ५३ ॥ ततः पितत्रच्छेदनकुशैः प्रादेशमात्रं संमाप्य पित्रे च्छित्त्वा

वायव्य तक बिछावे ( ४ ) और शेष चौथा चतुर्थ भाग-( १२ । ) दर्भा छेकर उत्तर दिशा में वेदीसे प्रणीता तक बिछावे। ध्यान रहे कि ४९ दर्भासे कम दर्भा छेकर भी इसी भांति विछा दी जाँय तो कोई दोष नहीं ॥ ५२ ॥ इसके पीछे वेदीसे पश्चिम दिशामें जहां आचार्य बैठा है वहां अपने आगे दक्षिणसे आरंभ करके उत्तर की ओर पवित्र छेदनार्थ तीन दर्भा, पवित्राके अर्थ दो दर्भा, प्रोक्षणी पात्र, धीका पात्र खीरका पात्र संमार्जन कुशा ५ उपयमन कुशा ७ पछाशकी ९ अंग्रे छंबी ३ समिध, स्रुव, स्रुक्, धी, चावछ, पूर्णपात्रतिछ जौ, मेवा खाण्ड और यहोंकी समिध यह सब सागबी कमसे अच्छी तरह रखदे ॥ ५३ ॥ फिर पवित्र छेदनकी दर्भाको तानपास्य सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं तिः प्रोक्षणीपात्रे कृत्वाऽनामिकांगुष्ठाभ्याम् उत्तरात्रे पवित्रे गृहीत्वा त्रिकृत्पवनम् ॥ ततः प्रोक्षणीपात्रस्य सच्यहस्ते करणम् अनामिकांगुष्ठाभ्यांपवित्रेगृहीत्वात्रिकृदिङ्गनम्प्रणीतो-दकेन प्रोक्षणीप्रोक्षणम्।ततःप्रोक्षणीजलेन यथासादित-द्रव्यसेचनंतद्यथाआज्यस्थालीप्रोक्षणंचक्रस्थालीप्रोक्षणं समार्चनकुशप्रोक्षणम् उपयमनकुशप्रोक्षणंसमिघःप्रोक्षणं स्वन्त्रोक्षणं सुक्योक्षणम् आज्यप्रोक्षणं तंडुलप्रोक्षणं पूर्णपात्रप्रोक्षणंतिलप्रोक्षणम् यवप्रोक्षणंमहसमिधःप्रोक्षणं पूर्णपात्रप्रोक्षणंतिलप्रोक्षणम्यवप्रोक्षणंमहसमिधःप्रोक्षणं एवमन्यदिप यथासादितद्रव्यप्रोक्ष्यअग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रनिधानं सपवित्रम् ॥ ५८ ॥ ततः आज्य-

९ अंगुल नापकर पिन छेदन करके शेषको फेंकदे। और उस ९ अंगुलके पिनेको हाथमें लेकर प्रणीताके जलको २ बार प्रोक्षणीमें डाले और उस प्रोक्षणी पात्रको बायें हाथमें रखकर दिहने हाथके अंग्रेड और अनामिका से पिनेत्रको पकडकर प्रणीताके जलसे प्रोक्षणीको प्रोक्षण करे। और फिर प्रोक्षणी के जलसे अन्य सामग्री का प्रोक्षण करे। अर्थात् आज्यस्थाली, चरुस्थाली, संमार्जनकुशा, उपयमनकुशा और सिमध आदि यथास्थित सब सामग्रीके उस जलका प्रत्येकको छींटा लगावे और अग्रि तथा प्रणीताके बीचमें उस प्रोक्षणी पात्रको पिनेत्र सहित रख दे॥ ५४॥ फिर स्थाल्यामाज्यनिर्वापः चरूस्थाल्यां तंडुलनिर्वापः तंडुलां स्थिः प्रक्षाल्य प्रणीतोदकमासिच्य तत्र किंचि-जलांतरं दत्त्वा ततः स्वयं चर्षं गृहीत्वा ब्रह्मा चाज्यं वह्ने स्तरतश्चरं दक्षिणतः आज्यं निद्ध्यात् ॥ ५५ ॥ अथ श्रहस्थापनम् ॥तत्रश्रहपीठे गत्वा । सुवर्णपटके

लेख्या गंधेर्मेडलके यहाः ॥ अथवाऽक्षतपुंजेषु शक्तया वित्तानुसारतः ॥ १ ॥ इत्याद्युक्तप्रकारेण सपुंजं नव-कोष्ठात्मकं मंडलं विधाय सूर्यादीन्स्थापयेत्॥तत्रादौ

घीके पात्रमें घी और चरु पात्र (खीर बनाने के पात्र ) में चावल डालकर चावलोंको तीन बार धोवे और प्रणीताके जलसे सींचे तथा कुछ आवश्यक जल और भी डाल दे। फिर घी के पात्रको ब्रह्मा लेकर वेदीपर दक्षिण में रख दे और चरुपात्रको वेदी के बीचमें आचार्य रख दे। (यदि यह दोनों काम दूसरा कोई भी सुयोग्य मनुष्य करे तो कोई दोप नहीं)॥ ५५॥

"शहरथापन" (उधर होमकी बेदी पर चरु पकानेका काम हो रहा है उसमें अभी देर लगेगी अतः इस अवसरमें इधर यहोंका स्थापन हो जाय तो अच्छा है।) यह स्थापन करनेके लिये यहपीठ ( यहोंकी वेदी ) पास बैठकर सुन्दर वर्णके वस्त्रपर गंध या अक्षतप्रंजोंसे वित्तानुसार यह मण्डल बनाके उसपर सर्यादिकोंका स्थापन करे। यहस्थापनसे

यज्ञरक्षाविधानं तद्यथा-गणाधिषं नमस्कृतये नमस्कृत्य पितामहम् ॥ विष्णुं हृदं श्रियं देवीं वंदे भक्तया सरः स्वतीम् ॥ १ ॥ स्थानाधिषं नमस्कृत्य यहनाथं निशा-करम् ॥ धरणीगर्भसंभूतं शशिपुत्रं वृहस्पतिम् ॥ २ ॥ दैत्याचार्ये नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहम् ॥ राहुकेतू नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः ॥ ३ ॥ शकाद्या देवताः सर्वान् मुनींश्च कथयाम्यहम् ॥ गर्गे मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिपुंगवम् ॥४॥ वसिष्ठंमुनिशार्दूलंविश्वासित्रं तथैवच ॥ व्यासं मुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ ५ ॥ विद्याधरान्मुनीन्योगानाचार्यांश्च तपोधनान् ॥ तान्सर्वान् प्रणिपत्यादौ यज्ञरक्षां करोम्यहम् ॥ ६ ॥ पूर्वे रक्षतु गोविंद आग्नेय्यां गरुडध्वजः ॥ याम्यां रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तु नैर्ऋते ॥ ॥ वारूण्यां केशवो रक्षेद्वायन्यां मधुसूदनः ॥ उत्तरे श्रीधरो रक्षेदीशाने तु जनार्दनः ॥८॥ शंखो रक्षेच यज्ञाग्रे पृष्ठेखङ्गस्तथैव च ॥ वामपार्श्वे गदा रक्षेद्दक्षिणे तु सुदर्शनः ॥ ९ ॥ ब्रह्माणं मघवा रक्षेदाचार्यं पातु वामनः ॥ रक्षाहीनं तु यत्स्थानंतत्सर्वेपातु वामनः ॥१०॥ इति रक्षाविधानम् ॥ ५६ ॥ अथ सूर्यादीनां नवप्रहाणामावाहनं पूजनं च॥

पहले "गणाधिपं नमस्कत्य॰" इत्यादिसे रक्षा विधान करके किर ग्रहस्थापन करे। यथा ॥५६॥ आसनके समीप दहनी

रक्तपुष्पाक्षतैर्मध्यकोष्ठे-दिवाकरं सहस्रांशुं सुरासुर-नमस्कृतम् ॥ लोकनाथं विश्वनेत्रं सूर्यमावाहया-म्यहम् ॥ १ ॥ उद्यंतं च महातेजस्विनं चैवाभय-प्रदम् ॥ दुर्निरीक्ष्यं खगमनं सूर्यमावाहयाम्यहम्॥ २॥ भानो सूर्य ग्रहाध्यक्ष कलिंगविषयोद्भव ॥ रक्त काश्यप-गोत्रेयो द्विभुजः पद्मलांछनः ॥ ३॥ सप्ताश्ववाहनागच्छ पद्ममध्ये वरप्रदः ॥ अग्निं दूतेति मंत्रेण रुद्ररूपी प्रति-िठतः ॥ ४ ॥ अग्निं दूतं पुरो द्धे हन्यवाहमुपबुवे॥ देवा श्वासादयादिह ॥ १ ॥ आकृष्णेनेति च ॥ ॐ भूभुवः स्वः कलिंगदेशोद्भवं काश्यपसगोत्रमश्वारूढं क्षत्रियवर्ण सूर्यमावाहयामि प्राङ्मुखं स्थापयामी ॥ १ ॥ ५७ ॥ श्वेतपुष्पाक्षतैः आग्नेय्याम्-हिमर्शिम निशानाथं तारकाभिः समन्वितम् ॥ ओषधीनां तु राजानमिंदुमावाहयाम्यहम् ॥ २॥ अहो चंद्र जगत्प्राण यसुनाविषयोद्भव ॥ सुश्वेतात्रेयगोत्रेय गदापाणे वरप्रद ॥ ३॥ दशाश्ववाहनायाहि उमारूपी समाविश ॥

बाज्में पूजन सामग्रीका पात्र रखकर "दिवाकरं सहस्रांशुं०" इत्यादिसे स्र्यंका ध्यान करके छाछ प्रष्पाक्षत छेकर "अग्नि दूतं०" "आरुष्णेन०" इन मंत्रोंसे मंडलके बीचमें स्र्यंका आवाहन स्थापन करे॥ १॥ ५७॥ "हिमर्शिंम०" इससे चद्रमाका ध्यान करके सफेद प्रष्पाक्षत

हुताशनदले देवो मंत्रेणाप्स्विमनाऽचितः॥४॥अप्स्वग्ने सिधष्टवसौधीरनुरूध्यसे ॥ गर्भे सज्जायसे पुनः ॥३॥ इमं देवेतिच ॥ ॐभूर्भुवःस्वःयमुनातीरदेशोद्भवमात्रेय-सगोत्रं वैश्यवर्णं चंद्रमावाह्यामित्रत्यङ्गुखं स्थापयामि ॥ २ ॥ ५८ ॥ रक्तपुष्पाक्षतेः याम्याम्-धरणीगर्भसं-भूतं लोहितांगंसुवर्चसम्।।कुमारंकूरकर्माणंभौममावाह-याम्यहम् ॥ १ ॥ निर्जितारिं च शत्रुष्नमणिमाश्रित्य देवताम् ॥ ऋषिभिः स्तूयमानं च भौममावाइयाम्यहम् ॥ २ ॥ उजयिन्यां समुत्पन्नो भो भो भौम चतुर्भुज॥ भारद्वाजकुले जात शृलशक्तिगदाधर ॥ ३ ॥ वरदो मेषमारूढः स्कंद्प्रिय तिडत्प्रभः ॥ स्योनापृथिवीति मंत्रेण दले याम्ये प्रतिष्ठितः ॥ ४ ॥ स्योनापृथिवि नोभवानृक्षरानिवेशनी ॥ यच्छानः शर्म सप्रधाः ॥१॥ अग्निर्मूर्द्धेति च ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अवंतिदेशोद्भवं भारद्वाजसगोत्रं वरदं मेषारूढंक्षत्रियंवर्णभौममावाहपामि याम्यमुखं स्थापयामि ॥ ३॥ ५९ ॥ पातपुष्पाक्षते-

छेकर ''अपस्वग्रे॰" '' इमन्देवा॰ " इनसे मंडलके आग्रे-यम चन्द्रका आवाहन करे ॥ २ ॥ ५८ ॥ "धरणीगर्भ॰" आदिसे मंगलका ध्यान करके लाल प्रष्पाक्षत लेकर "स्योना पृथिवि॰" " अग्निर्मूर्जा॰ " से मंडलके दक्षिणमें भौमका स्थापन करे ॥ ३ ॥ ५९ ॥ ''बुधं बुद्धिप्रदा॰'' से बुभका

रीशान्याम्-बुधं बुद्धिप्रदातारं सौमवंशसंबुद्धवम् ॥ यजमानहितार्थाय बुधमावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ अहो चंद्रसुत श्रीमन्मागधायां समुद्रवः॥ अत्रिगोत्रश्चतुर्वाहो खड्गखेटकधारकः ॥२॥ गदी वरदसिंहस्थः सवर्णाभः समाविश।।कृष्णवदीशपत्रेचइदंविष्णुप्रपूजितः॥३॥इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिद्धेपदम् ॥ समृदमस्यपा ७सुरे ॥१॥ उद्बुध्येतिच ॥ ॐ यूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्भव-मित्रसगोत्रंगदिनं वरदं सिंहरूथं वैश्यवर्णं वधमावाहयामि उत्तराभिमुखं स्थापयामि ॥ ४ ॥ ६० ॥ पीतपुष्पाक्षतैः उत्तरस्याम्-बृहस्पतेऽङ्गिरःपुत्रो देवानां च पुरोहितः॥ त्रातारं सर्वदेवानां गुरुमावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ अहो वाचरपते पीत संजातः सिंधुमंडले ॥ एह्यांगिरस-गोत्रेय हयारूढश्चतुर्भुजः॥३॥दंडाक्षसूत्रवरदकमंडलुधर त्रभो ॥ महाः निद्रेति संपूज्यो विधिवदुत्तरे दले॥ ।।। महा इन्द्रो वज्रहस्तः पोडशी शर्म यच्छतु ॥ हंतु पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टि ॥ १ ॥ वृहस्पते इति च ॐ भूर्भुवःस्व सिंधुदेशोद्भवमांगिरसगोत्रंविप्रवर्णं बृहस्पति

ध्यान करके पीत प्रष्पाक्षत छेकर ''इदं विष्णु॰'' ''उद्बुध्य-स्वामे '' से इशानमें बुधका स्थापन करे ॥ ४ ॥ ६ ० ॥ '' बृहस्पर्तेगिरः '' से बृहस्पतिका ध्यान करके पीत प्रष्पाक्षत छेकर '' महा ५ इन्द्रो॰'' 'बृहस्पते॰ '' से

मावाहयामि उत्तराभिमुखं स्थापयामि ॥ ६ ॥ ६३ ॥ श्वेत्पुष्पाक्षतेः पूर्वस्याम्-प्रविश्य जठरे शंभोनिःसृतः पुनरेव यः ॥ तं सुरारिगुरुं भक्त्या शुक्रमावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ भो भो भोजकटे जात शुक्र श्वेताश्ववाहन ॥ समागच्छ चतुर्वाही भृगुगोत्रविभूषण ॥ २ ॥ परिघा-क्षवलीहरूत कमंडलुधर प्रभो ॥ शक्रवतपूर्वपत्रे च शुक्रज्योतिश्रपूजितः ॥३॥शुक्रज्योतिश्रचित्रज्योतिश्र-सत्यज्योतिश्रज्योतिष्मांश्र ॥ जुकऋतपाश्रात्यर्ठहाः ॥१॥ अन्नात्परीति च॥ ॐ भूभुवःस्वःभोजकटदेशोद्धवं भागेनसगोत्रं निप्रवर्णे शुक्रमानाहयामि प्राङ्मुखं स्थाप-यामि ॥ ६ ॥ ६२ ॥ कृष्णपुष्पाक्षते पश्चिमे-धर्म-राजानुजं चैव भिन्नांजनसमप्रभम् ॥ छायामार्तेडसंभूतं शनिमावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ कृष्णांगं कृष्णवर्णं च कृष्णाजिनधरं तथा ।। शूरं मंदगतिं चैव शनिमावाह-याम्यहम् ॥ २ ॥ अहो सौराष्ट्रसंजात च्छायापुत्र चतु-र्भुज ॥ कृष्णवर्णार्कगोत्रेय बाणहस्त धनुर्धर ॥ ३ ॥

उत्तरमें बृहस्पतिका स्थापन करे ॥ ५ ॥ ६ १ ॥ " प्रविश्य जठरे॰ " " से शुक्रका ध्यान करके सफेद प्रष्पाक्षत छेकर "शुक्रज्ज्योति॰ " " अन्नात्परि॰ " से पूर्वमें शुक्रका स्थापन करे ॥ ६ २ ॥ "थर्मराजानुजं॰" से शनि का ध्यान

त्रिञ्चली च समागच्छ वरदो गृश्रवाहनः ॥ प्रजापतेनेति पूज्यो विधिवतपश्चिमेदले ॥ ४ ॥ ॐ प्रजापतेनत्वदेता-न्यन्यो विश्वारूपाणिपरिताबभूव॥ यत्कामास्तेजुहुम-स्तन्नोअस्तुन्वयछंस्यामपतयोरयीणाम् ॥ १॥ शन्नो देवीति च ॥ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रदेशोद्भवं काश्यप-संगोत्रं शृद्रवर्णं शनिमावाहयामिप्रत्यङ्गुखंस्थापयामि ॥ ७ ॥ ६३ ॥ धूम्रपुष्पाक्षतैर्नैर्ऋत्याम् - चक्रेणाच्छित्र-मूर्द्धानं विष्णुभावनिरीक्षितम् ॥ यजमानहितार्थाय राहु-मावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ राहो वर्बरके देशे संजातः कायवर्जितः ॥ गोवे पैठीनसे ह्येहि सिंहारूढो वरप्रदः ॥ २ ॥ करालवदनश्रेष्ठ कालरूपांजनप्रभः ॥ आयंगौ-रिति मंत्रेण पूज्यो नैर्ऋत्यपत्रके ॥ ३ ॥ ॐ आयंगौः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरंपुरः ॥ पितरंचप्रयन्तस्वः ॥ १॥ कयानिश्चत्रेति च ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वर्वरदेशोद्भवं पैठीनसगोत्रं शूद्रवर्णं राहुमावाहयामि याम्यमुखं स्थापयामि ॥ ८॥ ६४॥ धूत्रपुष्पाक्षतैर्वायन्याम्-आंजनेयं महारोदं बहुरूपं महायहम्॥ महाकायं महाकुरं

करके काले पुष्पाक्षत लेकरके ''प्रजापते ॰'' 'शन्नो देवी ॰ '' से पश्चिममें शनिका स्थापन करे ॥ ७ ॥ ६ ३ ॥ ,, चक्रेणाच्छिन्न ॰ '' से राहुका ध्यान करके धूम्र वर्णके पुष्पाक्षत लेकर '' आयंगौः ॰ '' ''क्यानश्चित्र ॰ '' से नैर्ऋत्यमें राहुका स्थापन करें॥ ७॥ ६ ४॥ और '' आंजनेयं ॰ '' से केतुका ध्यान करके

केतुमावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ एह्येतिभगवन्केतो च्योम-चारिन् महामते॥ यहैस्तु सहितं सर्वैः केतुमावाहयाम्यहम् ॥ २ ॥ केतवो विविधाकारा मलयाद्विसमुद्भवाः ॥ द्विभुजा जैमिने गोत्रे गदाहस्ता वरप्रदाः॥३॥ आगच्छंतु कपोतस्थाः शोभने मारूते दले ॥ ब्रह्मजज्ञानमंत्रेण चित्रगुप्तमिवार्चयेत् ॥ ४ ॥ ॐ ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोव्वेनआवः॥ सबुध्न्याउपमा अस्यविष्ठाः सतश्रयोनिमसतश्रन्विनः ॥१॥ केतुकृण्वन्निति च ॥ ॐ भूर्भुवः स्व अंतर्वेदिसमु-द्भवंजैमिनिसगोत्रं शुद्र वर्णं केतुमावाहयामि याम्यसुखं स्थापयामि ॥९॥५६॥ अथाधिदेवानामावाहनं स्थापनं च ॥ एवं यहान्प्रतिष्ठाप्य स्थापनीयाश्च देवताः॥तेषां स्थानानि नामानि मंत्राश्च प्रवदाम्यहम् ॥१॥६६॥रुद्रं इयंबकमंत्रेणरवेष्ठत्तरतो न्यसेत्।) (यस्ययो वर्णस्तंद्वर्ण पुष्पाक्षतैः ) ॐ त्र्यंबकंयजामहेसुगंधिपुष्टिवर्द्धनम् ॥ धूम्राक्षत प्रष्प लेकर''ब्रह्मजज्ञानं ॰'' ''केर्तुकृण्व ॰'' से वायव्यमें केतुका आवाहन स्थापन करे । ॥९॥६५॥ इसके पीछे इसी वेदीपर आगे लिखे अनुसार अधिदेवता और प्रत्यधि देवता आदिका यथास्थान स्थापन करे। (स्मरण रहे कि उसके नाम और स्थान ऊपर मूलमें स्पष्ट लिखे हुए हैं किंतु सहसा स्थान निर्दिष्ट न हो सके तो मंगलके बीचमें सबका स्थापन करना चाहिये ) ॥ ६६ ॥ " त्र्यंबकं " से रुद्रका १ उर्वारुकमिवबंधनान्मृत्योर्धक्षीयमामृतात् ॥ 🤋 ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः शंभो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (सोमस्याग्नेय-दिग्भागे श्रीश्रते मेनकात्मजाम् ) ॐ श्रीश्रतेलक्ष्मीश्र पत्न्यावहोरात्रेपाश्वेंनक्षत्राणिरूपमश्विनौब्यात्तम्।।इष्ण न्निषाणामुम्मइषाणसर्वलोकम्मइषाण ॥२॥ ॐ भूर्भुवः स्वः उमे इहागच्छेह तिष्ठ॥ ( यद्कंदेति भौयस्य याम्ये स्कंदं प्रपूजयेत्।) ॐ यदऋंदःप्रथमंजायमानउद्यन्त्स मुद्रादुतवापुरीषात् ॥ श्येनस्यपक्षाहरिणस्यवाह् उपस्तु-त्यंमहिजाततंतेअर्वन् ॥ ३ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः स्कंद इहा-गच्छेहतिषठ (विष्णुं विष्णोरटाटेति यजेतपूर्वेबुधस्य च। ) ॐ विष्णोरराटमसिव्विष्णोःश्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसिन्विष्णोर्भ्वोसिवैष्णवमसिन्विष्णवेत्वा ॥४॥ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (गुरोक्षत्तरतो ८भ्यच्यों त्रह्माब्रह्मेति संत्रतः।)ॐआव्रह्मन्ब्राह्मणोत्रह्म-वर्चसीजायतामाराष्ट्रेराजन्यशूरइषव्योतिव्याधीमहारथो जायतांदोग्ध्रीधेनुर्वोढाऽनङ्गानाञ्चःसप्तिःपुरंधिर्योषाजिष्णू रथेष्ठाःसभेयोयुवास्ययजमानस्य व्वीरोजायतान्निकामेनि कामेनःपर्जन्योव्वर्षेतुफलवत्योनऽओषधयःपच्यंतांयोग क्षेमोनःकल्पताम् ॥ ५ ॥ भूर्भ्रवः स्व त्रह्मन् इहागच्छेह

<sup>&</sup>quot; श्रीश्वते " से उपाका २ " यदकंद " से स्कन्दका ३ " विष्णोरराट " से विष्णुका ४ "आवसन्

तिष्ठ॥ (सजोपेंद्रेति ग्रुक्रस्यशकंप्राच्यांनिधापयेत्।) सजोषाइंद्रसगणोमरुद्धिः सोमं पिववृत्रहाशूरव्विद्वान्।। जहिशत्रू रूपमृधोनुदस्वाथाभयंकृणुहि विश्वतोनः ॥६॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः शक्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (शनेः पश्चि-मतः स्थाप्यो यमायत्वेति वै यमः । ( अथमायत्वाम-खायत्वासुर्य्यस्यत्वातपसेदेवस्त्वासवितामध्वावकतुपृथि व्याःसर्थस्पृशस्पाहि अर्चिरसि शोचिरसितपोसि ॥७॥ ॐ भूर्श्वेवः स्वः यम इहागच्छेह तिष्ठ॥ (कार्षिरसीति मंत्रेण राहोः कालं तथोत्तरे ) ॐकार्षिरसिसमुद्रस्यत्वाः ऽक्षित्याजन्नयामिसमापोऽअद्भिरम्मतसमोषधीभिरोषधी ॥८॥ ॐ भूर्भुवः स्वः यम इहागच्छेह तिष्ठ॥ (चित्रगुप्तं तु केतूनां चित्रावस्विति नैर्ऋते।) ॐचित्रावसोस्वस्तिते पारमशीय ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रग्रुप्त इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ९ ॥ ६७ ॥ अथ प्रत्यधिदेवतानामावाहनं स्थापनं च ॥ ( शंभोरत्रे यजेद्विह्नं सनः पितेति मंत्रतः । ॐ सनः पितेव सूनवेऽग्नेसूपायनोभव॥ सचस्वानःस्वस्तये ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नेइहागच्छेह तिष्ठ॥ ( अपो

ब्रह्मणो॰ , से ब्रह्माका ५ ''सजोषा इन्द्रसगणो॰" से इन्द्रका ६ ''यमायत्वा॰" से यमका ७ ''कार्षिरसि॰ "से कालका ८ और '' चित्रावसो॰ " से चित्रगुप्तका ९ स्थापन करे ॥ १८ ॥ ६७ ॥ '' सनः पितेव॰ " से अग्निका १

अद्येति मंत्रेण ह्युमाया नैर्ऋते ह्यपः )।ॐअपोअद्यान्व-चारिषर्ठरसेनसमसृक्ष्महि ॥ पयस्वानमऽआगमंतम्मा सर्ठः सृजन्वर्चसाप्रजयाचधनेनच ॥ २ ॥ ॐ भूर्श्ववः स्वः आप इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम् ॥ ( धरां स्कंदाद्वायु-कोणे ) ॐ चिद्सितयादेवतयांगिरस्वद्धुवासीद्॥परि-चिद्सितयादेवतयांगिरस्वद्ध्वासीद् ॥ ३॥ ॐभूर्भुवः स्वः धरे इहागच्छेह तिष्ठ॥ ( विष्णुं नारायणोत्तरे )ॐ इदं विष्णुर्व्विचक्रमेत्रेधानिद्धेपदम्।।समूढमस्यपाशंसुरे ॥ ४॥ ॐभूर्भुवः स्वःस्वर्विष्णोइहागच्छेहतिष्ठ॥(प्रजा-पत्युत्तरे चेंद्रम्) ॐइंद्रआसान्नेताबृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरऽएतुसोमः ॥देवसेनानामभिभंजतीनांजयंतीनाम्मरू-तोयंत्वयम् ॥ ५ ॥ ॐ भूभुवः स्वः इंद्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (इंद्रादेदींचपश्चिमे) ॐइंद्रदेवीविंशोमरुतोऽनु-वत्मानीऽभवन्यथेन्द्रदैवीर्विशोमक्तोऽनुवत्मानोऽभवन् एविममँय्यजमानन्दैवीश्र व्विशो मानुषीश्रानुवत्मानी भवंतु ॥६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः इंद्राणि इहागच्छेह तिष्ठ॥ ( प्रजापति यमात्पश्चात् ) ॐ प्रजापतेनत्व देतान्ययोन्विश्वारूपाणिपरितावभूव ॥ यत्कामास्ते ''अपोअया॰'' से आप जल) का २ ''चिदसितया॰''से पृथ्वीका ३ "इदंविष्णुः ० " से विष्णुभगवान्का ४ " इन्द्र आसां ॰ " से इन्द्रका ५ " इन्द्रंदैवी ॰ से इन्द्राणीका ६ " प्रजापते ॰" से प्रजापतिका ७ " नमोऽस्तुसर्पेंश्यो ॰ " से

जुहुयस्तन्नोअस्त्वयममुष्यपितासावस्यपिवाव्ययशंस्या-मपतयोरयीणार्थस्वाहा ॥ रुद्रयत्तेकिविपरव्रामतस्मिन हुतमस्यमेष्टमसिस्वाहा ॥ ७ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजा-पते इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( पन्नगान्कालपश्चिमे ) 🕉 नमोस्तुसर्पेभ्योयेकेचपृथिमनु ॥ येऽअन्तरिक्षेये र्दिवितेभ्यः सर्पेभ्योनमः ॥८॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पन्नगा इहायच्छध्वमिह तिष्ठध्वम् (ईशाने चित्रग्रप्तस्यब्रह्माणं संप्रपूजयेत् । ॐ ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुरूचोव्वेनआवः॥सबुध्न्याउपमाऽ अस्यविष्ठा।सतश्र योनिमसतश्चिववः ॥९॥ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन्निहाग-च्छेइ तिष्ठ ॥ ६८॥ अथ गणपंचकं स्थापयेत् (शनेः केतोश्च पूर्वेण ग्रुरोः सूर्यस्य पश्चिमे ॥ लंबोदरः प्रतिष्ठाप्यो गणानांत्वेतिमंत्रतः ॥ १ ॥ ) ॐ गणानां त्वागणपतिर्रुहवामहे प्रियाणान्त्वाप्त्रिपतिर्रुहवामहे निधीनांत्वानिधिपतिर्रुहवामहेव्वसोमम॥ आहमजानि गर्बभधमात्वमजासिगर्बभधम् ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणपते इहागच्छेह तिष्ठ ॥ उत्तरे चततो दुर्गा जातवे-

सर्पोंका ८ और ''ब्रह्मज्ञानं॰'' से ब्रह्माका ९ स्थापन करे ॥ २७॥ ६८ '' गणानान्त्वा॰ '' से गणपतिका १ ''जातवेदसे॰''से दुर्गाका २ ''वायोयेते॰'' से वायुका ३'' घृतं

देति मंत्रतः।) ॐ जातवेदसे सुनवामसोममरातीयतो निदहाति वेदः ॥ सनःपरिषदितिदुर्गाणिविश्वानावेविस धुंदुरितात्यिकः ॥ २ ॥ भूर्भुवः स्वः दुर्गेइहागच्छेह तिष्ठ॥ व्वायोयेतेसहस्रिणोरथासस्तेभिरागहि॥ नियु-त्वान्त्सोमपीतये ॥३॥ॐ भूर्भुवः स्वः वायो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ धृतंधृतेतिसंत्रेण अंतरिक्षं तु पश्चिसे। )ॐधृतं धृतपावानः पिबतन्वसांवसापावान पिवतांतारिक्षस्य हिनरसिस्वाहा॥ दिशः प्रदिशऽआदिशोन्विदिशऽउदि-शो दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ ॐ भूर्ध्रुवः स्वः अंतरिक्ष इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ) यावांकशेति मंत्रण यजेतपूर्वे त तोऽश्विनौ । ॐ यावांकशामधुमत्यश्विनासृनृतावती॥ तयायज्ञंमिमिक्षतम् ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनौ इहागच्छतमिह तिष्ठतम् ॥ इति पंचलोकपाला-नां स्थापनम्॥ ६९ ॥ अथ नक्षत्रस्थापनम् ॥ ( सप्त सप्त यजेद्रानां प्रागाद्यश्विनिपूवकम् । ) ( अश्विनाते-जसा दस्रं)ॐअश्विनातेजसाचक्षुःप्राणेन सरस्वतीव्वी र्य्यम्॥ वाचेंद्रोबलेनेंद्रायद्धुरिन्द्रियम् ॥१॥ ॐभूध्वः स्वः दस्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ यसायत्वेति याम्यभम् )

घृत ० ''से अन्तरिक्षका ४ और ''यावांक ० '' से अश्विनका ५ स्थापन करे ॥ ३२ ॥ ६९ ॥ अश्विनातेजसा० से अश्विनीका १ यमयत्वा० भरणीका २ अयमग्नि० से इनि-

**ॐयमायत्वामखायत्वासूर्य**स्यत्वातपसे।।देवस्त्वासविता मध्वानक्तुपृथिन्याःसर्ठरूपृशस्पाहि॥अचिरसि शोचि-र्रास तपोसि ॥२॥ ॐ भूर्भ्रुवः स्वः याम्यभ इहागच्छेह तिष्ठ॥ (कृत्तिका चायमग्निश्च)ॐ अयमग्निः सहस्रिणो व्वाजस्यशतिनस्पतिः ॥ मूर्द्धांकवीरयीणाम् ॥ ३ ॥ -🕉 भूर्भुवः स्वः कृतिके इहागच्छेह तिष्ठ ( ब्रह्मजज्ञेति रोहिणी ) ॐ ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुरूचो व्वेनआवः॥सबुध्न्याउपमाअस्यव्विष्ठाःसतश्रयोनिम-सतश्च व्विवः ॥ ४ ॥ ॐ भूभुवः स्वः रोहिणीहागच्छेह तिष्ठ॥(सोमोधेन्वितिसौम्यं च) ॐसोमो धेनुर्रुसोमो अर्वेतमाञ्जर्रिसोमोन्वीरंकर्मण्यंददाति॥सादन्यंन्विदथ्य र्ठसभेयंपितृश्रवणंयोददाशदस्यै ॥ ५ ॥ ॐ भूर्भुवःस्वः सौम्य इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( नमस्तेरुद्र रौद्रश्रम् ) ॐनमस्तेरुद्रमन्यवउतोतऽइषवेनमः॥बाहुभ्यामुततेनमः ॥ ६ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः रौद्रभ इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( अदितिचौंरादितेयम् ) ॐ अदितिचौंरदितिरंतरिक्ष-मदितिम्मातासपितासपुत्रः ॥ विश्वेदेवा अदितिः पंच जनाऽअदितिर्ज्ञातमदितिर्जनित्वम् ॥ ७॥ ॐ भूर्भुवः स्वः आदितेय इहागच्छेह तिष्ठ ॥ एतानि पूर्वस्यां

काका ३ ब्रह्मजज्ञानं ॰ से रोहिणीका ४ सोमोधेनं ॰ से मृग-

स्थाप्यानि ॥ ( पुष्यं वाचस्पतेन तु ) ॐ व्वाचस्प-तयेपवस्ववृष्णोऽअथं शुभ्यांगभस्तिपूतः ॥ देवोदेवेभ्यः पवस्वयेषां भागोऽसि ॥८॥ ॐ भूभुवः स्वः पुष्य इहा-गच्छेह तिष्ठ॥(सर्पेभ्यः सर्पदैवतम् )ॐनमोस्तुसर्पेभ्यो येकेचपृथिवीमनु ॥ येअंतरिक्षेयेविदितेभ्यः सर्पेभ्योनमः ॥ ९ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः आश्लेषे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (पितृभ्यः पितृदैवतम्)पितृभ्यःस्वधायिभ्यःस्वधानमः पितामहेभ्य-स्वधायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यःस्वधानमः॥अक्षन्पितरोमीमदंत पितरोतीतृ पंत पितरः पितरः ग्रुंघध्वम्॥१०॥ॐ भूर्भुवः स्वः मघे इहागच्छेद निष्ठ ॥ ( भगप्रणेति भाग्यंतु) ॐ भगप्रणे-तर्भगसत्यराधोभगेमांधियमुद्वाद्दन्नः ॥भगप्रणोजनय गोभिरश्वैभगप्रनृभिर्नृवंतः स्याम ॥ ११ ॥ ॐ भूभुवः स्वःपूर्वाफाल्गुनीहागच्छेहतिषठ॥(दैव्यावध्वर्युआर्यमम् ॐदैच्यावध्वर्युआगतर्रुरथेनसूर्यत्वचा।मध्वायज्ञर्रुसमं-जाथे॥ तम्प्रक्तनथायं व्वेनश्चित्रन्देवानाम्॥ १२॥ ॐ भूर्भुवः स्वः उत्तराफाल्गुनीहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( इस्तं विश्राड्मंत्रेण)ॐविश्राड्बृहितपवतुसोम्यंमध्वायुर्दधय-र्वसुका ७ वाचस्पतये ० मे प्रष्यका ८ नमोस्तुसपें भयो ० से आश्तेषाका ९ पितृभ्य ० से मघाका १० भगप्रणेत ० से पूर्वाफाल्यनीका ११ दैवयावध्वर्यू० से उत्तराफाल्यनीका १२ विश्राइ॰ से हस्तका १३ त्वष्टातुरी॰ से चित्राका १४ पीबी

ज्ञपतावविद्वतम् ॥ व्वातज्तोयोअभिरक्षतित्मनाप्रजाः पुपोषपुरुधाञ्विराजति ॥ १३ ॥ भूर्भुवःस्व इस्त इहागच्छेह तिष्ठ॥ ( चित्रा त्वष्टातुरीयो) ॐत्वष्टातु-रीपोऽअद्भुतऽइन्द्राग्नीपुष्टिवर्द्धना ॥द्विपदाच्छन्दऽइंद्रि-यमुक्षागौर्नव्वयोदधुः ॥ १४ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ इति दक्षिणस्यां स्थाप्यानि॥ (पीनोअन्नेति वायन्यं) ॐ पीनोअन्ना ँरियवृधः सुमेधा श्वेतःसिषक्तिनियुक्ततामिभश्रीः ॥तेवायवेसमनसोव्वित स्थुर्विश्वेनरःस्वपत्यानिचक्रः॥ॐभूर्भ्रवःस्वःस्वाते इहा-गच्छेह तिषठ॥१५॥ (इंद्राग्नी च द्विदेवतम्) ॐ इंद्राग्नी आगतर्रुसुतंगीभिन्नभीवरेण्यम् ॥ अस्यपातंधियेषिता ॥१६॥ॐभूभुंवःस्वविशाखे इहागच्छतमिह तिष्ठतम्॥ (नमोमित्रेति मैत्रं च) ॐ नमोमित्रस्यव्वरूणस्यचक्षसे महोदेवायतहतर्रुसपर्य्यत।दूरेहशेदेवजातायकेकवेदिव-स्पुत्राय सूर्यायशिक्तत ॥ १७ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मैत्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (सइषुहस्तैःपुरंदरम्)ॐसइषुहस्तैः सनिषङ्गिभिर्न्वशीसध्स्त्रष्टासयुधइंद्रोगणेन ॥ सर्टेसृष्ट-जित्सोमपाबाहुशद्धर्ग्युयधन्वाप्रतिहिताभिरस्ता ॥१८॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः ज्येष्ठेइहागच्छेहतिष्ठ ॥(मूलं मातेव अञ्चा॰ से स्वातिका १५ इन्द्रामी॰ से विशाखाका १६ नमो मित्रस्य ॰ से अनुराधाका १ ७सइषुहस्तैः ॰ से ज्येष्ठाका १८

पुत्रं च) ॐ मातेवपुत्रंपृथिवीपुरीष्यमग्निएंस्वेतयोनाव ः भारुखा॥ तांविश्वैदेवैऋँतुभिः सांविदानः प्प्रजापतिर्वि-श्वकर्माविमुंचतु ॥ १९ ॥ ॐ भूभुवः स्वः मूलइहाग-च्छेहतिष्ठ ॥(पूर्वाषाढामपाघम) ॐ अपाघमपिकत्ब-षमपकृत्यमपोरपः ॥ अपामार्गत्वमस्मद्पदुष्वप्न्यर्ठः सुव ॥२०॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पूर्वाषाढे इहागच्छेह तिष्ठ॥ (बिश्वेअद्येतिविश्वेशं) ॐविश्वेऽअद्यमरूतोव्विश्वऊती व्विश्वेभवंत्वय्नयः समिद्धाः॥ विश्वेनोदेवाऽअवसागमंतु : व्विश्वमस्तुद्रविणंव्वाजोऽअस्मे ॥२१॥ ॐ भूर्भुवःस्वः उत्तराषाढे इहागच्छेह तिष्ठ॥ इति प्रतीच्यां स्थाप्यानि॥ गायत्र्याद्वभिजितं न्यसेत् ) ॐ तत्सवितुर्वरेण्यंभग्गों देवस्यधीमहि ॥ धियोयोनः प्रचोदयात् ॥२२॥ ॐ भूर्भुवःस्वः अभिजित् इहागच्छेह तिष्ठ॥(श्रवणंविष्णु-मंत्रेण ॐ इदंविष्णुर्विचक्रमेत्रेधानिद्धेपदम्॥समृढम-स्यपार्रुसुरे ॥ २३ ॥ॐ भूर्भुवः स्वः अवण इहागच्छेह तिष्ठ॥ (वसोर्मञ्जेणवासवम्)ॐ व्वसोः पवित्रमसिशत-धारंव्वसोः पवित्रमसिसहस्रधारम् ॥ देवस्त्वासविता पुनातुन्वसोः पिबत्रेणक्षतधारेणसुप्प्वाकामधुक्षः॥२४॥

मातेवपुत्रं॰ से मूलका १९ अपाघमप॰ से पूर्वाषाढाका २० विश्वे अद्य॰ से उत्तरापाढ़ाका २१ गायत्रीमंत्रेस अभि-जित्का २२ इदंविष्णु॰ से श्रवणका २३ वसोः पवित्र॰ से

ॐ भूर्भुवः स्वः धनिष्ठे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (शतिभणं वरूणस्येति ) ॐ व्वरूणस्योत्तंभनमसिव्वरूणस्यस्कंभ-सर्जनीस्त्थोव्वरूणस्यऽऋतसदन्यसिव्वरूणस्यऽऋतस-दनसिम्बरुणस्यऋतसदनमासीद ॥ २५ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः शतभिषे इहागच्छेह तिष्ठ॥(उतनोह्मजपाद्अम्) ॐउतनोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वजऽएकपात्पृथिवीसमुद्रः॥ विश्वेदेवाऋतावृधोहुवानास्तुतामंत्राः कविशस्ताऽअवतु ॥ २६ ॥ ॐभूर्भुवः स्वः अजपादभ इहागच्छेह तिष्ठ॥ (शिवोनामेत्यहिर्बुध्न्यम्)ॐ शिवोनामासिस्वधितिस्ते पितानमस्तेअस्तुमामाहिर्ठःसीः।। निवर्त्तयाम्यायुषेन्नाद्या यप्रजननायरायरपोषायस्प्रजास्त्वायस्वीर्याय ॥२७॥ ॐभूर्भुवः स्वः अहिर्बुध्न्य इहागच्छेह तिष्ठ॥ ( पौष्णं पूषन्तवेन तु ) ॐ पूषन्तवव्रते व्वयव्ररिष्येम कदाचन् ॥ स्तोतारस्तऽइहस्मसि ॥ २८ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः रेवति इहागच्छेह तिष्ठ ॥ इति नक्षत्रस्थापनम् ॥ ७० ॥ ( योगेयोगेति ईशान्यां योगानेवैकपुंजके।) ॐयोगेयो-गेतवस्तरं ब्वाजे ब्वाजे हवामहे ॥ सखायऽइंद्रमूर्तये ॥ १ ॥

धनिष्ठाका २४ वरुणस्योत्तं शतिभषाका २५ उतनोहि-बुध्न्यः श्तेपूर्वाभाद्रपदका २६ शिवोनामा श्तेउत्तराभाद्रपदका और पूषन्तवव्रते श्ते रेवतीका स्थापन करे २७ ॥ ५४ ॥ ॥७०॥ ''योगैयोगै॰" से २७ योगोंका '' भदंकर्णें ॰ " से

🕉 भूर्भुवः स्वः योगाः इहागच्छध्वमिह तिष्ठध्वम् ॥ २७॥ ( भद्दंकर्णेति मंत्रेण करणानग्रौ प्रपूजयेत् ) 🕉 अदंकर्णेभिः शृणुयामदेवा भदंपश्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ स्थिरेंगैस्तुष्टुवा ७ंसस्तन् भिर्चशेमहिदेवहितं य्यदायुः। ॥१॥ॐ भूर्भुवः स्वः करणा इहागच्छध्वसिह तिष्ठध्वस् ॥११॥ (ध्रुवासीति ध्रुवं मध्ये ग्रहणां च सतारकम् )॥ ॐध्रवासिध्रवो यं यजमानोस्मित्रायतनेप्रजयापशुभिर्भ-यात्॥ चृतेनद्यावापृथिवीपूर्येथामिन्दस्यच्छदिरसिव्वि-श्वजनस्यच्छाया ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सतारक ध्रव इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ७१ ॥ ( आदित्यमंडले चैव वामे चैवाधिदेवयोः । पंचनद्यति सरितः पत्रबाह्ये तु पश्चिमे॥) ॐ पंचनद्यः सरस्वतीमिपयंति सस्रोतसः ॥ सरस्वती तुपंचधासोदेशेभवत्सरित् ॥ १॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सरित इहागच्छध्वमिहतिष्ठध्वम् (गुरूमार्तंडयोर्मध्येसप्तर्पयेति वै ऋषीन्।) अ सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरेसप्त रक्षंति सदमप्रमादम् ॥ सप्तापःस्वपतोलोकमीयुस्तत्र जात्रतो अस्वप्नजौसत्रसदौ च देवो ॥ ॐभूर्भुवः स्वः सप्तऋषयः इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम् ॥ ( इमं मे सागरान् सप्त

११ करणोंका " ध्रुवोसि॰ " से ध्रुवका स्थापन करे॥ ९३॥ ७१॥ " पंचनदाः॰ " से सरिताओंका " सप्त ऋषयः॰ " से ७ ऋषियोंका "इमम्मे॰" से ७ सागरोंका

सरितोऽधः प्रपूजयेत् ।) ॐइमंमेव्वरूणश्रुधीहवसद्यान्व मृडय ॥ त्वामवस्युराचके ॐ भूर्श्ववः स्वः सागरा इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम् ॥ प्रपर्वतिति मंत्रेण पर्वतानु त्तरे यजेत् ॥ पंक्तिनक्षत्रयोर्भध्ये पत्रवाह्ये तथैव च ) ॐप्रपर्वतस्यवृषभस्थपृष्ठान्नावश्चरंतिस्वसिचऽइयानाः॥ ताऽआववृत्रन्नधराग्रुदक्ताअहिर्बुध्न्यमनुरीयमाणाः।दि-ष्णोर्व्विकमणमसिविष्णोर्विकांतमसिविष्णोकांतमसि ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वःपर्वता इहागच्छेध्वमत्र तिष्ठ-ध्वम् ॥ (जवोयस्तेति रैवंतं स्थापयेतसूर्य्यतोऽप्यधः ।) ॐ जवोयस्तेव्वाजिन्निहितोग्रहायःश्येनेपरीत्तो अचरच व्वाते।तेननोव्वाजिन्बलवान्बलेनव्वाजजिञ्चभवशयनेच पार यिष्णुः॥व्वाजिनोव्वाजजितोव्वाजर्ठःसरिष्ण्यन्ती बृहस्पते॰भीगमवजिग्घत ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्व रैवंत इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( सुपणींसीति गरुडमुत्तरे बुधमं-डले। ॐ सुपणोंसिगुरुत्मांस्त्रिवृत्तेशिरोगायत्रं चक्षुर्वृह-इथंतरे पक्षौ ॥ स्तोमआत्माछंदा ७ स्यंगानियज् ७ वि नामसामतेतनूर्वामदेग्यंयज्ञायज्ञियंपुच्छंघिष्ण्याःशफाः सुपर्णोसिगरूतमान्दिवंगच्छस्वः पत ॥ १ ॥ भूर्सुवः स्वः गरूड इहागच्छेह तिष्ठ ॥७२॥ अत्रावसरे रुद्र-कलशस्थापनम् ॥ (भूरसीति भूमिप्रार्थना) ॐ भूरसि " प्रपर्वतस्य " से ७ पर्वतोंका "जवायस्ते " से रैवं-तका और " सपर्णों ॰ " से गरुड़का स्थापन करे ॥ २१ ॥

भूमिरस्यदितिरसिन्विश्वधाया विश्वस्यभुवनस्यधर्त्री॥ पृथिवीं यच्छपृथिवीं हर्रुह पृथिवीं माहिर्रुसीः॥ महीद्यौ-रिति धान्याधारं कृत्वा ) ॐ महीद्यौः पृथिवीचनऽइमं य्यज्ञंमिमिक्षताम् ॥ पिपृतान्नोभरीमभिः ॥ १ ॥ ( आजिप्रकलशमिति कलशस्थापनम् ।) ॐ आजिप्र कलशम्मद्यात्वाविशंतिवदवः॥पुनरूपर्जानिवर्त्तस्वसानः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा व्विशताद्रियः ॥१॥(व्वरूणस्योत्तमित्यपप्रपूर्य)ॐव्वरूणस्योत्तंभनम-सिन्वरूणस्यस्कं भजसर्जनीस्थोन्वरूणऋतसदन्यसिव रूणस्यऋतसदनमसि व्वरूणस्यऽऋतसदनमासीद॥१॥ ( याऽओषधीरिति सर्वीषधीः प्रक्षिपेत्)ॐयाऽश्रोषधी पूर्वाजातादेवेभ्यस्त्रियुगंपुरा ॥ मनैनुबभ्रूणामहर्ठशतं धामानिसप्तच॥१॥धान्यमसीतिधान्यम्)॥ॐधान्य-मसिधितुहिदेवान्प्राणायत्वोदानाय त्वोदानायत्वा दीर्घामनुप्रसितिमायुषेधां देवोवः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्वाच्छिद्रेणपाणिनाचक्षुषेत्वामहीनाम्पयोासी ॥१॥ अश्वत्थेवेति पंचपञ्चवान् ) अश्वत्थोदुंबरप्लक्ष-चूतन्ययोधपछवाः पंचपछव । ॐ अश्वत्थेंवोनिपदनं

<sup>॥</sup>७२॥ इस जगह रुद्र कलशका भी स्थापन है। किन्तु यदि पहले आरंभसे कर दिया हो तो फिर यहां " भूरसि॰ "

पण्णेवोव्वसतिष्कृता ॥ गोभाजइत्किलासथयत्सनवथ पूरुषम् ॥ ( याःफलिनीतिफलम् ) ॐ याःफलिनीर्याऽ अफलाऽअपुष्पायाश्चपुष्पिणीः॥ वृहस्पतिप्रसृतास्तानो मुंचंत्वर्रुहसः ॥ १ ॥ ( हिरण्यगर्भेति हिरण्यम् ) ॐ हिरण्यगर्भःसमवर्ततात्रेभूतस्यजातः पतिरेकआसीत् ॥ सदाधारपृथिवींद्यामुतेमांकस्मैदेवायहविषाविधेम॥ १॥ ( पूर्णांदवीत्युपरिष्टात्पूर्णपात्रम् ) ॐ पूर्णादविपरापतसु-पूर्णापुनरापत् ॥ वस्नेविन्वकीणावहाइषमूर्जर्रशतकतो ॥ १॥ (याः फलिनीरिति श्रीफलम्) ॐ याः फलिनीर्याऽ-अफलाअपुष्पायाश्चपुष्पिणीः ॥ वृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुंचंत्वर्रुः हसः ॥ १॥ ( सुजातोज्योतिषेति वस्त्रेणावेष्टनम्) ॐ सुजातोज्योतिषासहशम्भवरूथमासदृत्स्वः ॥ वासो अग्नेविश्वरूपर्रुसंन्ययस्विनभावसो॥ १॥ (असंख्या-तेति संपूज्यो रुद्रो रुद्रघटांभिस ) ॐ असंख्याताःसह-स्नाणियेरुद्राअधिभूम्याम् ॥ तेषा एसहस्रयोजनेवधन्वा-नितन्मसि ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( प्रजापतेरयभागे शनिमंडलके शुभे ॥ पूज्यो विष्णुः स्वसूक्तेन षोडशचैन तत्र वै ॥ १ ॥ ( विष्णुसू-क्तस्तु षोडशकंडिकात्मकः ॐसहस्रशीर्षापुरुषः सह-

आदिकी आवश्यकता नहीं है । केवल उनपर ''असंख्यता ॰'' से रुद्रका स्थापन करना आवश्यक है । इसके पीछे बहमंडल

साक्षः सहस्रपात्।।सभूमि छंसर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशांग्र-लम् इत्यादिः ॥ १६ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णो इहाग-च्छेह तिष्ठ ॥ ७३ ॥ ( वास्तोष्पतेति मंत्रेण वस्तुं वै राहुमंडले (॥ ॐ वास्तोष्पतेप्रतिजानीह्यस्मान्स्वावे-शोअनमीवोभवानः ॥ यत्त्वेमहेप्रतितन्नोज्जपस्वशन्नोअ-स्तुद्विपदेशंचुतुष्पदे॥ १ ॥ अमीवहान्वास्तोष्पतेन्विश्व रूपाण्याविशन्॥सखासुशेवएधिनः॥२॥ॐभूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इहागच्छेह तिष्ठ॥ (गणानांत्वेति वायव्यां गणेशं केतुमंडले ) ॐ गणानांत्वेति ० ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेश इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( यहाग्नेय्यां सोमदले ह्रदाण्या अत्रभागतः ॥ नमोऽस्तु सर्पेभ्य इति क्षेत्रपालं प्रपूजयेत् ॥ ) ॐ नमोस्तुसर्पेभ्योयेकेच पृथिवीमनु ॥ ये अंतरिक्षेयेदिवितेभ्यः सर्पेभ्योनमः ॥१॥ 🕉 भूर्भुवः स्वः क्षेत्रपाल इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( रुद्राकुं-भायतः पूज्या चामुण्डा जातवेदसे । )ॐ जातवेदसेसुन-वामसोममरातीयतोनिदहातिवेदः ॥ सनः परिषदतिदु-र्गाणिविश्वानावेवसिंधुंदुरितात्यग्निः ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः चामुंडे इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( त्रहाद्दक्षिणदिग्भीम-पर ''सहस्रशीर्षा॰'' आदि १६ ऋचाओंसे विष्णुका स्था-पन करे ॥ ७३ ॥ फिर "वास्तोष्पते । से वास्तोष्पतिका "गणानान्त्वा०" से गणेशका नमोस्तुसर्पेभ्यो०" से क्षेत्र-पालका " जातवेदसे । से रहकलशके आगे चामुण्डाका

सदने पण्मुखाद्धः ॥ यो वः शिवेति गौर्यादिमातरश्चेव पूजयेत् ॥) ॐ योवः शिवतमोरसस्तस्यभाजयतेहनः॥ उशतीरिवमातरः ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्यादितर इहागच्छध्वमत्र तिष्ठध्वम् ॥७४॥ अथ वेदस्थापनम् (सूर्याचपूर्वदिग्भागेअग्निमीलेऋचाननः) ॐअग्निमीले पुरोहितंयज्ञस्यदेवमृत्विजम् ॥ होताररंत्नधातमम्॥ ॥॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (इपेत्वेति यजुर्वेदं सूर्याद्क्षिणतो न्यसेत्।) ॐ इषेत्वोर्जेत्वान्वा-यवस्थोपायस्थदेवोवः सवितापापयतुश्रेष्टतमायकर्मणऽ आप्यायध्वमद्न्याऽइंद्रायभागं प्रजावतीरनमीवाअयक्ष्मा मावस्तेनऽईशतमाघशर्ठसो ध्रवाऽअस्मिन् गोपतौ स्यातवह्वीर्यजमानस्यपञ्चन्पाहि ॥ २ ॥ॐ भूर्भुवःस्वः यजुर्वेद इहागच्छेह तिष्ठ ( सूर्याच पश्चिमे साम अम आयाहिमंत्रतः ) अ अय्रआयाहिवीतये गृणानोहन्य-दातये ॥ निहोतासितसबाईिष ॥ ३ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सामवेद इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (खेरूत्तरदिग्भागेशन्नोदे-वीत्यथर्वणम्) अशनोदेवीरभिष्टयआपोभवंतुपीतये॥

और "योवः शिव॰ " से यहमंडलमें गौर्यादि मातृकाओंका स्थापन करे ॥ १४१ ॥ ७४ ॥ फिर " अग्निमीले॰ "से ऋग्वेदका " इषेत्वोर्जेत्वा॰ " से यजुर्वेदका "अग्नआया॰, से सामवेदका और " शन्नोदेवी॰ " से अथर्वण वेदका स्था-

शंटयोरभिस्रवंतुनः ॥ ४ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अथर्वण इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ७५ ॥ अथ दिक्पालस्थापनम् ॥ (इंद्रादितःकमादिश्च इन्द्रादीनष्ट पूजयेत्। इन्द्रो विह्न पितृपतिर्नेर्ऋतो वरुणी महत्।। कुबेर ईशः पतयः पूर्वा-दीनां दिशां क्रमात् ॥ अंतरिक्षं पूर्वभागे धरा पूज्या तु पश्चिमे ॥ इंदं त्रातारमंत्रेण ) ॐ त्रातारमिंद्रमवितीरमिं दुर्रुह्वेह्वेसुह्वर्रुगुर्शिद्रम्।।ह्यामिशकम्पुरुहूत्रिद्रर्रु स्वस्तिनोमघवाधात्विदः ॥ १ ॥ ( एह्यहि सर्वामर सिद्धसाद्धचैरभिष्टुतो वज्रधरामरेश॥ संवीज्यमानोऽप्स रसां गणेन रक्षाध्वरं भो भगवन्नमस्ते ॥ १ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः इंद्र इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (त्वंनोअग्ने हुता शनम् ) ॐ त्वंनोऽअग्नेतवदेवपायुभिमघोनोरक्षतन्वश्र वंद्य ॥ त्रातातोककस्यतनयेगवामस्यनिमेषर्ठरक्षमाण-स्तवत्रते ॥२॥ ( एह्येहि सर्वामररुद्रसंघैर्मुनिप्रवीरैरिभ तोऽभिज्रष्ट ॥ तेजोवता लोकबलेन सार्द्ध रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते ॥ २ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने इहाग-च्छेह तिष्ठ ( यमं सुगन्नुपंथेति ) ॐ सुगन्नुपंथांप्र-दिशन्नएहिज्योतिष्मद्धेह्मजरत्रआयुः ॥ अपैतुमृत्यु-

पन करे ॥ ७५ ॥ अन्ति त्सिमं पूर्वीदि दिशाओं के कमसे त्रातारिमंद्र० " से इन्द्रका १ " त्वन्नोअग्ने० " अग्निका २ ' सुगन्नुपन्था०" से यमका ३ " असुन्वं" से निर्क

रमृतंमआगाद्वैवस्वतोनोअभयंकृणोतु ॥ ३ ॥ ( एह्येहि वैवस्वत धर्मराज सर्वामरैरिचितं धर्ममूर्ते ॥ शुभाशुभानां फलभावनस्त्वं शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥ ३ ॥ ) ॐ भूर्भुवः स्वः यम इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( असुन्वंतेति नैर्ऋतिम् ) अ असुन्वंतमयजमानमिच्छस्तेनस्येत्याम-न्विहितस्करस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छसातइत्यानमोदेवि निर्ऋतेतुभ्यमस्तु ॥ ४ ॥ ( एह्योहि रक्षोगणनायकस्त्वं विशालवेतालपिसाचसंघैः॥ममाध्वरं पाहि शुभादिनाथ लोकेश्वरस्त्वं प्रणमामि नित्यम् ॥ ४ ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः निर्ऋते इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (तत्त्वायामिजला-ध्यक्षं ) ॐ तत्त्वायामिब्रह्मणाव्वंदमानस्तदाशास्त्रेयज-मानो हविभिः ॥ अहेडमानोवरुणेहवोध्युरुशर्ठःसमानऽ-आयुः प्रमोपीः ॥ ५ ॥ ( एह्येहि यादोगणवारिधीनां गणेन मेघेन सहाप्सरोभिः ॥ विद्याधरेदामरगीयमानः पाहि त्वमस्मानभगवन्नमस्ते ॥ ५ ॥ ) ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( वायुमानोनियुद्धिः ) ॐ आनोनियुद्भिः शतिनीभिरध्वरठसहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्॥ वायोअस्मिन्त्सवनेमादयस्वयूयंपातस्वस्तिभिः सदानः ॥६॥ ( एह्येहि यज्ञे मम रक्षणाय मृगाधिरूढः सह सिद्धसंचैः ॥ प्राणाधिपो इन्यभुजः सहाय गृहाण तिका ४ " तत्त्वायामि० " से वरुणका ५ " आनोनि-युद्धि० " से वायुका ६ " वयर्ठ. सोमत्रते " से कुनेरका ७

पूजां अगवन्नयस्ते ॥ ६ ॥ ) ॐ भूर्श्ववः स्वः वायो इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( वयंसोमेतिधनदम् ) ॐ वयर्ठ । सोयबतेतवमनस्तन् पुविश्रतः ॥ प्रजावंतः सचेमहि ॥॥ ( ष्ह्योहि यक्षेश्वर यज्ञरक्षां विधरत्व नक्षत्रगणेन सार्द्धम्॥ सर्वेषिधीयिः पितृभिः सहैव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ७ ॥ ॐ भूर्श्वनः स्वः धनद इहागच्छेह तिष्ठ ॥ (तसीशानेति शंकरम्) ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति षियाञ्जन्वसवसेहूमहेन्वयम्।।पूषानोयथान्वेदसामस**रवृ**धे रक्षितापायुरदब्धः स्वस्तये ॥ ८ ॥ ( एह्येहि विश्वेश्वर निश्चिश्चलकपालसद्वांगवरेण सार्द्धम् ॥ लोकेश भूतेश्वर यज्ञसिद्धे गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ८ ॥ ) 🕉 भूर्ध्वः स्वः शंकर इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( अरुमेरुद्रेत्यंत-रिक्षम् ) ॐ अस्मेरुद्रामेहनापर्वतासोवृत्रहत्ये अरहूतौ सजोषाः । यः शर्ठन्सतेस्तुवतेधायिवञ्रइंद्रज्येष्ठाअस्मां अवंतुदेवाः ॥ ९ ॥ ( एह्मोहि विश्वाधिपते मुनींद्रलोकेन सार्द्धे पितृदेवताभिः ॥ सर्वस्य धाता त्वमनंतकीर्ती रक्षाध्वरं नः सततं शिवाय ॥ ९ ॥ ) ॐ भूर्भुवः स्वः बह्मब्रिहागच्छेह तिष्ठ ॥ ( स्योनापृथिविनो धरां )

<sup>&</sup>quot;तबीशानं " से शंकरका ८ "अस्मेरुद्रा०" से अन्तरि-क्षका ९ और "स्योनापृथिवि०" से अनन्तका १० स्था-

अध्योनापृथिविनोभवानृक्षरानिवेशनी ॥ यच्छानःशर्स सप्रथाः ॥ १०॥ (एह्योहि पातालघरानगेंद्रनागांगना- किन्नरगीयमानः ॥ रक्षोरगेंद्रामरलोकसार्द्धमनंतरक्षाध्वर मस्मदीयम् ॥ १०॥ ) अ भूर्भुवः स्वः वराधिपते अनंत इहागच्छेह तिष्ठ ॥ ७६ ॥ अथ चतुः पिष्टयोगिन्नीनामावाहनम् ॥ अग्नेय्यां योगिनीं न्यसेदित्युक्तेः अग्रावेकपुंजके वा चतुःषष्टिदलात्मके भिन्नमंडले स्थाप्येत् ॥ अभावेषपुं परध्यानसमन्विताम्॥ १॥ दिव्य जवालातिसंकाशा दिव्यज्वालातिलोचना ॥ मूर्तिमती अमूर्ता च उत्रा चैवोग्रह्मपणी ॥ २ ॥ यज्ञं कुर्वतु निर्वित्रं श्रेयो यच्छंतु मातरः ॥ ७७॥ दिव्ययोगा महायोगा सिद्धियोगा गणेश्वरी ॥ ३ ॥ प्रेताक्षी डाकिनी

पन करे। १५४॥ ७६॥ स्मरण रहे कि वास्तुशानित आदि कामोंमें योगियोंकी भी पूजा की जाती है अतः यहां उनके स्थापनकी रीति भी बतलाई गई है। योगिनी चौसठ होती हैं। उनकी स्थापना आग्नेयमें या तो एकही एंज पर करे या चौसठ कोठोंका एक अलग मंडल बनाकर उसमें उनका स्थापन करे। स्थापन करते समय " आवाहया- स्यहं०"आदिसे उनका ध्यान करे॥ शि फिर दिल्ययोगा १ महायोगा २ सिन्धियोगा ३ गणेश्वरी ४ प्रेताक्षी भ

काली कालरात्रिर्निशाचरी ॥ हुंकारी सिद्धिवैताली खर्परी भूतयामिनी ॥ ४ ॥ ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी गुष्कांगी मांसभोजिनी॥ फेत्कारी वीरभदाक्षी धूम्राक्षी कलहिंपया ॥ ५ ॥ रक्ता च घोररक्ताक्षी विरूपाक्षी भयंकरी ॥ चौरिका मारिका चंडी वाराही मुंडधा-रिणी ॥६॥ भैरवी चिकणी कोधा दुर्मुखी प्रेतवाहिनी ॥ कंटकी दीर्घलंबोष्टी मालिनी मंत्रयोगिनी ॥ ७॥ काला-मिमोहिनी चक्री कंकाली भुवनेश्वरी ॥ कुंडलाक्षी लुही लक्ष्मी यमदूती करालिनी ॥ ८ ॥ कौशिकी भक्षणी यक्षी कौमारी यंत्रवाहिनी ॥ विशाला कामुकी न्यात्री डाकिनी ६ काली ७ कालरात्रि ८ निशाचरी ९ हुंकारी १० सि स्विताली ११ सर्परी १२ भूतगामिनी १३ ऊर्ध्वकेशी १४ विरूपाक्षी १५ शुब्कांगी १६ मांसभोजिनी १७ फेल्कारी १८ वीरभद्राक्षी १९ धूम्राक्षी कलहिषया २१ रका २२ घोररकाक्षी २३ विरूपाक्षी २४ भयंकरी २५ चौरिका २६ मारिका २७ चंडी २८ वाराही २९ मुंडधारिणी ३० भैरवी ३१ चक्रणी ३२ कोधा ३३ दुर्मुखी ३४ प्रेतवा-हिनी ३५ कंटकी ३६ दीर्घलंबोष्टी ३० मालिनी ३८ मंत्र-- योगिनी ३९ कालाग्नी ४० मोहिनी ४१ चक्री ४२ कंकाली ४३ भुवनेश्वरी ४४ कुंडलाक्षी ४५ लुही ४६ लक्ष्मी ४७ यमदूती ४८ करालिनी ४९ कौशिकी ५० मक्षणी ५१ यक्षी ५२ कौमारी ५३ यंत्रवाहिनी ५४ विशाला ५५

यक्षिणी प्रेतभूषणी ॥९॥ धूर्जटा विकटा घोरा कपाला चैव लांगली॥चतुःषष्टिःसमाख्याता योगिन्यो हि वर-प्रदाः ॥ १०॥ त्रैलोक्ये पूजिता नित्यं देवमानवः योगिभिः ॥ ॐभूर्भुवः स्वः योगिन्यः इहागच्छतेह तिष्ठत ॥ ७॥ ( मध्ये तुपंच भूतानि विश्वकर्माणमेव च ) ॐ भूतायत्वा नारातयेस्वरभिविष्येषंहर्ठहन्तां दुर्याः पृथिष्यामुर्व्वतिरक्षमन्वेमि पृथिष्यास्त्वानाभौ सादयाम्यदित्याउपस्थेऽग्नेह्व्यर्ठरक्ष ॥ १॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पंचभूतानि इहागच्छतेह तिष्ठत ॐ विश्वकर्मन् हिवषावर्द्धनेनत्रातारमिद्रमकृणोरवध्यम् ॥ तस्मैविशः समनमंतपूर्वीरयमुग्रोविह्व्योयथासत् ॥ १॥ ॐभूर्भुवन्तः विश्वकर्मन्निहागच्छेह तिष्ठ ॥ ततस्तेषां प्रतिष्ठां कुर्यात् ॥ ७९ ॥ अक्षतानादाय ॐ तदस्तुमित्रावरुणा

कामुक। ५६ व्याघी ५७ यक्षिणी ५८ प्रेतभूषणी ५९ धूर्जटा ६० विकटा ६१ घोरा ६२ कपाला ६३ और लांगली ६४ इन चौसठ नामोंसे प्रत्येकका पृथक् पृथक् अथवा 'दिव्ययोगादिचतुपष्टियोगिनीभ्यो नमः ' से एकही बार स्थापन करे ॥ ७८ ॥ फिर बीचमें " भूतायत्वा०" से इसी पर पंचभूतोंका और "विश्वकर्मन्०" से विश्वकर्माका स्थापन करे ॥ ७९॥ दोनों हाथोंकी अंजलीमें प्रष्पाक्षत लेकर "तदस्तुमित्रा०"

तद्रभेशंच्योरस्मभ्यमिद्मस्तुशस्तम्॥ अशीमहिगाधमु-तप्त्रतिष्टात्रमोदिवेवृहतेसादनाय ॥ १ ॥ ॐ मनोजृति-र्ज्जपतामाज्यस्यवृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञर्ठस-मिमंद्धातु॥ विश्वेदेवासऽइहमाद्यंतामों ३ प्रतिष्ट॥२॥ मनोजुतिर्ज्ञपतामाज्यस्येतिमनसावाइद्रुठं सर्वमाप्तन्तन्य नसैवैतत्सर्वमाप्नोतिबृहस्पतिर्यज्ञमियंतनोत्वरिष्टंयज्ञर्ठः समिमंद्धात्वितियद्विवृढंतत्संद्धाति विश्वेदेवासऽइह-मादयंतामितिसर्ववैविश्वेदेवाःसर्वेणेवेतत्संदधातिसयंदि कामयेद्व्रयात्प्रतिष्ठेति ॥ ३॥ एषवे प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेनयज्ञेनयजंते । सर्वमेवप्रतिष्ठितंभवति ॥ ४ ॥ आदित्यादिनवग्रहाः स्थापितदेवता रुद्रकलशसहिताः सुप्रतिष्टिता वरदा भवंतु ॥ इत्यक्षतान् विकीर्य ॥ ८० ॥ यजमानः पूजां कुर्यात् ॥ तत्र ॐ अद्यत्यादि मासे पक्षे ातिथौ वासरे अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा ( वर्मा ग्रप्तो वाऽहं सकलशुभफलप्राप्तिकामः आदित्यादिनवग्रहाणां स्थापितदेवतानां च लघुपूजनं करिष्ये ॥ सूर्यादि

<sup>&</sup>quot;मनोज्ति " मनोज्तिर्जुषता " "एपवै " यह मंत्र पढके 'आदित्यादिनवयहाः स्थापितदेवताः रुद्रकलश-सहिताः सुप्रतिष्ठता वरदा भवंतु' कहकर वेदीपर अक्षत बखेरदे ८०॥ और फिर यजमान उनका यथोक्त रीतिसे पूजन करे। इसके पीछे 'अधपूर्वोच्चरित " से जल छोड़ दे॥

नवग्रहेभ्यः स्थापितदेवताभ्यो नमः ॥ आसनं पाद्यं अर्घ्यं आचमनं स्नानं वस्त्रम् उपवीतं गंधम् । ॐ गंधद्वारांदुराधर्पां नित्यपुष्टां करीपिणीम् ॥ ईश्वरींसर्व-भूतानांतामिहोपह्वयेश्रियम् ॥ अक्षतान् ॐ अक्षन्नमी-मतदृद्धवित्रयाअधूपत ॥ अस्तोपतस्वभानवोवित्रा नविष्टयामतीयोजान्विन्द्रतेहरी ॥९॥ पुष्पाणि-नाना-विधानि दिन्यानि ऋतुकालोद्भवानि च॥ मयापितानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्मताम् ॥१०॥ धूपम्--ॐधूरसि धूर्वधूर्वतं धूर्वतं योस्मान्धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः॥ देवा नामसिवहितमर्छसस्नितमं पत्रितमं छप्टतमदेवहृतमम् ॥ ११ ॥ दीपम्-ॐ अग्निज्योंतिरग्निः स्वाहासूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाहा॥अग्निवैचोज्योतिवैचैः स्वाहा सूर्योवचीज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्योज्यो-तिः स्वाहा ॥१२॥ नैवेद्यम्- अत्रं चतुर्विधं स्वादु रसैः षड्भिः समन्वितम् ॥ भक्ष्य भोज्यसमायुक्तं गृह्यतांमम भक्तितः ॥१३॥ ताम्बूलम्-नागवल्लीद्लं दिन्यं पूगी कर्पूरसंयुतम् ॥ वक्रसौरभकृत्स्वादु तांबूलं प्रतिगृह्य-ताम् ॥१॥ फलम्-ॐ याः फलिनीर्या अफलाअपुष्पा याश्चपुष्पिणीः ॥ बृहस्पतिप्रसूतास्तानोमुंचंत्वर्र्धसः ॥१८॥ दक्षिणाम्--ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताब्रेभृतस्य जातः पतिरेक आसीत् ॥ सदाधारपृथिवींद्यामुतेमांक-स्मैदेवायहविषाविधेम ॥१५॥ नमस्कारः - यहा राज्यं

प्रयच्छंति प्रहा राज्यं हरंति च ॥ प्रहैस्तु व्यापितं सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥१६॥ अद्य पूर्वोचरितविशेषण-विशिष्टायां पुण्यतिथौ नवयहाणां स्थापितदेवतानांच कृतस्य लघुपूजनविधेर्यन्नयूनमतिरिक्तं तत्सर्वे भवतां ब्राह्मणानां वचनात् श्रीगणेशांबिकयोः प्रसादाच परिपूर्ण मस्तु ॥ इति श्रहस्थापनपूजने ॥ ८१ ॥ अथ व्रतो-द्यापनादिकार्यविशेषे सर्वतोभद्रमंडलं निर्माय तहेवता आवाद्य संपूज्य च तन्मध्ये हेमरजतताश्रमृनमयान्य-तमं कुम्भं पंचरत्नाद्यपेतं स्थापयेत् ॥ तद्यथा--भूरसीति भूमिप्रार्थना ॥ महीद्यौरिति धान्याधारं आजिंघेति कलशं वरूणस्योत्तमिति जलं याऽओ षधीरिति सर्वौषधिप्रक्षेपः धान्यमसीतिधान्यम् अश्वत्थे वेति पंचपल्लवान् याः फलिनीरिति फलं हिरण्यगर्भेति हिरण्यं सुजातोज्योतिषेति वस्त्रेणावेष्टनम् । तदुपरि पूर्णाद्वींति तंडुलोपेतं ताम्रपात्रं निधाय तस्मिन् प्रधानप्रतिमां स्थापयेत् ॥ ८२ ॥ स्वर्णादिना प्रधान-

<sup>॥</sup>८१॥ "प्रधान पूजन" व्रतोचापनादिकार्य विशेषमें सर्वतोभ-द्रादि मण्डल बनाकर उस कार्यके देवताका आवाहन और स्थापन तथा पूजन करे। यथा—मंडलके बीचमें सोना चांदी, तांबा या मिट्टीका "भूरासि॰" आदिविधिसे कलशस्थापन करके उसपर प्रधानकी प्रतिमा स्थापन करे॥ ८२॥ प्रधा-

प्रतिमां निर्मायाग्न्युत्तारणं कृत्वा तद्यथासूर्ती घृतं कृत्वा वस्त्रेणावेष्ट्य कुशेन स्पृष्ट्वा मंत्रान् पठेत्॥ॐ समुद्रस्य त्वावकयाग्नेपरिव्ययामसि।पावकोअस्मभ्यर्रुशिवोभव ॥१॥ हिमस्यत्वाजरायुणाग्ने परिन्ययामसि । पावकोऽ अस्मभ्यर्रुःशिवोभव॥२॥उपज्मन्तुपवेतसेवतरंनदीष्वा। अग्नेपित्तमपामसिमंड्किताभिरागहि ॥ सेमन्नोयज्ञम्पा-वकवर्णर्रुशिवकृधि ॥ ३ ॥ अपामिदंन्ययन्र्रुसमुद्रस्य निवेशनम् ॥ अन्यांस्तेअस्मत्तपंतुहेतयः पावकोअस्म-भ्यर्रुशिवो भव ॥४॥ अग्नेपावकरोचिषामंद्रयादेवजि-ह्नया ॥ आदेवान्वक्षियक्षिच ॥ ५ ॥ सनः पावकदी-दिवोऽग्नेदेवा 🅇 इहावह उपयज्ञहर्रुविश्चनः ॥ ६ ॥ पावकयायश्चितयंत्याकृपाक्षामन्तुरूचउषसोनभानुना॥ 🖎 तूर्वन्नयामन्नेतशस्यनूरणऽआयोघृणेनततृषाणोअजरः७। नमस्तेहरसेशोचिषे नमस्तेअस्त्वर्चिषे ॥ अन्यांस्तेअ, स्मत्तपंतुहेतयः पावको अस्मभ्यर्कशिवोभव॥८॥८३॥

नकी मूर्ति पायः सुवर्णादिकी होती है अतः पहले उस मूर्तिको घीसे भिगोकर वस्त्रमें लपेटके दर्भासे स्पर्श करे और "समुद-स्यत्वा॰ "" हिमस्यत्वा॰" उपज्मन्नुप॰ ""अपामिदं॰" " अन्नेपावक॰ " " सनः पावकदी॰ " " पावकया॰ " "नमस्तेहरसेशो॰" इन मंत्रोंसे उसका अग्न्युत्तारण संस्कार

ततो जलेन प्रक्षालय प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् ॥ प्रतिमायाः कृषोलो दक्षिणपाणिना स्पृष्टाः यंत्रा पठनीयाः॥अस्यश्री प्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य विष्णुकृद्रौ ऋषी ऋग्युजः सामानि च्छन्दांसिप्राणाख्या देवता ॐ आं बीजं ह्री शक्तिः क्रों कीलकं यंरंलंवंशंषंसंहंहंसः एताः शक्तय यूर्ति-प्रतिष्ठापने विनियोगः ॐ आंह्रींक्रोंयंरंलंवंशंषंहंहंसः देवस्य प्राणाइह प्राणाः॥पुनक्च्चार्य देवस्य सर्वेदियाणि इह ॥ पुनक्च्चार्य देवस्य त्वक्पाणिपादपायूस्थादीनि इह पुनक्च्चार्य देवस्य वाङ्यनश्रक्षः श्रोत्रशाणानि इहागत्य सुलेन चिरंतिष्ठंतु स्वाहा॥१॥ प्राणप्रतिष्ठांविधाय ध्यायत्॥ एवं प्राणप्रतिष्ठांकृत्वा घोडशोपचारैःपूजयेत ॥८४॥आवाहनम्आगच्छागच्छदेवेश तेजोराशे जगन्त्यते ॥ क्रियमाण सया पूजां गृहाण सुरसत्तम ॥ १॥

करे ॥ ८३ ॥ फिर उसको जलसे धोकर प्राणप्रतिष्ठा करे । प्राणप्रतिष्ठाके निमित्त '' अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठामंत्रस्य । '' यह विनियोग करके एक प्रष्पसे उस स्तिके कपोल गालोंको स्पर्श करके ॐ हीं आंहींक्रोंयंरंलंशंपंसंहं हंसः देवस्य प्राणा इह'' पंत्र उचारण करके उसमें प्राणकी संभावना करे ! इसी प्रकारॐ आं हीं आदि बोलकर देवस्य प्राणाकी जगह 'सर्वें-द्रियाणि' 'त्वक्पाणिपादपायूपस्थादीनि' 'वाङ्यनश्य ःशो-त्रघाणाः ' इन सबकी संभावना करके प्राणप्रतिष्ठा करे ॥ ८४ ॥ फिर 'आगच्छागच्छ ।' से उस देवताका आवाहन आसनम्-नानारत्नसमायुक्तं कार्त्तस्वरविभूषितम् ॥ आसनं देवदेवेश प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ २ ॥ पाद्यम्-नमो नमस्ते देवेश नमस्ते पुरुपोत्तम ॥ नमस्ते सर्व-रूपाय पाद्यंनः प्रतिगृद्यताम् ॥३॥ अर्घ्यम्-नमस्तेदेव-देवेश नमस्ते धरणीधर॥नमस्ते कमलाकांत अर्घ्यं नः प्रतिगृह्मताम् ॥४॥आचमनम्-कर्पूरवासितं तोयं मंदा-किन्याः समाहृतम् ॥ आचम्यतां जगन्नाथ मया दत्तं हि अक्तितः ॥ ५ ॥ स्नानम् ॐ व्वरूणस्योत्तंभनमसि व्वरूणस्यस्कंभसर्जनीस्थोवरूणस्यऋतसदन्यसि रुणस्यऋतसद्नमसिवरुणस्य ऋतसद्नमासीद् ॥ ६॥ इति जलस्नानम् ॥ ॐ पयः पृथिन्यां पयओषधीषुपयो दिञ्यंतरिक्षेपयोघाः॥ पयस्वतीः प्रदिशः संतुमह्मम्॥७॥ इति पयःस्नानम् ॥ ॐ दधिकाःणो अकारिषंजिष्णोरश्व-स्यन्वाजिनः ॥ सुरभिनोमुखाकरत्र्रणआयूर्थपिताः रिषत् ॥ ८ ॥ इति दिधस्नानम् ॥ ॐ घृतं घृतपावानः पिबतव्वसांवसापावानःपिबतांतरिक्षस्यहविरसिस्वाहा॥ दिशः प्रदिश आदिशोन्विदशऽउद्दिशोदिग्भ्यः स्वाहा ॥ ९ ॥ इति घृतस्नानम् ॥ ॐ मधुन्वाताऋतायते

<sup>&#</sup>x27;नानारतन'से आसन 'नमो नमस्ते ॰' से पाय' नमस्ते देव'से अर्घ्य'कर्पूर ॰ 'से आचमन'वरुणस्योत्तं ॰ 'से जलस्नान'पयः पुथिठयां ॰ ' दुग्धस्नान ' दिधकाठणो ॰ 'से दिधसान 'घृतं

मधुक्षरतिसिन्धवः ॥ माध्वीर्नः संत्वोषधीः ॥ १ ॥ मधु नक्तमुतोषसोमधुमत्पार्थिवर्ठरजः॥ मधुद्यौरस्तुनः पिता ॥ २॥ मधुमान्नोन्वनस्पतिम्मधुमांअस्तुसूर्यः ॥ माध्वी-गिवोभवंतुनः ॥ १० ॥ इति मधुस्नानम् ॥ ॐ अपाणं रसमुद्रयस्थंसूर्वेसंतर्रुसमाहितम् ॥ अपार्थरसस्ययो रसस्तंवोगृह्णाम्युत्तमसुपयामगृहीतोऽसींदायत्वाज्रष्टंगृहा म्येपतेयोनिरिन्द्रायत्वाज्ञष्टतमम्॥१॥इतिशर्करास्नानम्॥ ॐवसोःपवित्रमसिशतधारंवसोःपवित्रमसिसहस्रधारम् देवस्त्वसवितापुनातु व्वसोः पवित्रेण शतधारेण मुप्वाकामधुक्षः॥ १॥॥ इति जलस्नानम्॥ॐ पंचनद्य-सरस्वतीमपियंतिसस्रोतसः॥ सरस्वतीतुपंचधासोदेशे-ऽभवत्सरित् ॥२॥ गंगाचयमुना चैवगोदावरीसरस्वती॥ तापी पयोष्णी रेवा च ताभ्यः स्नानार्थमाहृतम्॥तोय-मेतत्सुखस्पर्शं स्नानाय प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ इति गंगा-जलस्नानम्॥८५॥सर्वभूषाधिकेदेव लोकलज्जानिवारणे॥ मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ इति वस्त्रम् ॥ दामोदर नमस्तेऽस्तु त्राहि मां भवसागरात्॥

घृत० ' से घृतस्नान ' मधुव्वाता ' से सहद स्नान ' आपाछं रस० से शर्करास्नान 'वसोः पवित्र० से शुद्धस्नान 'पंच-नघः० ' ' गंगाचयम्रना० ' से गंगाजलस्नान ॥८५॥ सर्व-भूषा ' से बन्न दामोदर० ' से यज्ञोपवीत ' अछंशुना० "

त्रह्मसूत्रं सोत्तरीयं गृहाण पुरुषोत्तम ॥ १ ॥ इति यज्ञो-पवीतम्॥ॐअ७ंजुनातेअ७ंजुःपृच्यतांपरूपापरः॥गंध स्तेसोममवतुमदायरसोअच्युतः ॥१॥ श्रीखंडं चंदनं दिन्यं गंधाढ्यं सुमनोहरम् ॥ विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थे प्रतिगृह्मताम् ॥१॥ इति गंधम् ॥ ॐ अक्षन्नमीमदंत ह्यविष्रयाअधूषत ॥ अस्तोषतस्वभानवोविष्रानाविष्ठ-यामती ॥ योजान्विन्द्रते हरी ॥१॥ इत्यक्षतान् ॥ ॐ कांडात्कांडात्प्ररोहंतीपरुषःपरुषस्परि ॥एवानोदूर्वेप्रतनु सहस्रेणशतेन च ॥ १ ॥ इति दूर्वाम् ॥ नानाविधानि दिन्यानिऋतुकालोद्भवानि च॥ मयाऽपितानिपुष्पाणि पूजार्थे प्रतिगृह्मताम् ॥१॥ इति पुष्पम् ॥ ॐ धूरसि पूर्वी पूर्वितं योस्मान् पूर्वितितं पूर्वयं वयं पूर्वी मः।।देवाना मसिवह्नितमर्ठसस्नितमंपप्रितमं छष्टतमं देवहूतमम्।। वनस्पतिरसोत्पन्नो गंधाढचो धूप उत्तमः ॥ आघ्रेयः सर्वदेवानां भूपोयंप्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ इति भूपम् ॥ अ अग्निज्योंतिरग्निः स्वाहासूय्योज्योतिज्योंतिः सूर्य्यस्वाहा।अग्निर्वज्ञोज्योतिर्वर्ज्यस्वाहासूर्योज्वजोज्यो तिर्वर्चःस्वाहाज्योतिः सूर्य्यः सूर्योज्योतिः स्वाहा॥१॥ आज्यं च वर्तिसंयुक्तं विह्ननायोजितं मया । दीपंगृहाण

<sup>&#</sup>x27;श्रीखण्ड॰ 'से गंध 'अक्षत्र॰ ' से अक्षत ' कांडात्० ' से दुर्वा 'नानाविध० ' से पुष्प ' धूरसि॰ ' 'अग्निज्योंति०'

देवेश त्रेलोक्यतिमिरापहम् ॥ २ ॥ इति दीपम् ॥ अन्नपतेन्नस्यनोदेह्यनमीवस्यशुष्टिमणः प्रप्रदातारंतारि-षऽऊर्जन्नोधेहिपदेचतुष्पदे ॥ १ ॥ अन्नं चतुर्विधं स्वादुरसैः षड्भिः समन्वितम् ॥ भक्ष्यभोज्यसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥२॥ इति नैवेद्यम् ॥ आचमनं च॥ 🕉 याः फलिनीय्यांअफलाऽअपुष्पायाश्चपुष्पिणीः ॥ बृहस्पतिप्रसूतास्तानोमुंचंत्वर्रिहसः ॥ १ ॥ इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव ॥ तेन मे सकलावाप्तिर्भ-वेज्जन्मनि जन्मनि ॥२॥ इति फलम् ॥ पूगीफलं मह-दि॰यं नागवछीद्छैर्युतम् ॥ कपूरादिसमायुक्तं तांवूलं प्रतिगृह्मताम् ॥ १ ॥ इति तांबूलम् ॥ ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त्ततात्रेभूतस्यजातः पतिरेकऽआसीत् ॥सदाधारपृ-थिवीं यामुतेमां कस्मेदेवायह विषाविधेम।। १।। हिरण्यगर्भ-गर्भस्थं हेम बीजं विभावसोः ॥ अनंतपुण्यफलद्मतः शांतिं प्रयच्छ मे ॥१॥ इति दक्षिणाम् ॥ चंद्रादित्यौ चधरणी विद्युदग्निस्तथैव च ॥ त्वमेव सर्वज्योतींषि आर्तिक्यं प्रतिगृद्यताम् ॥ इति नीराजनम् ॥ नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते ह्यमरित्रय ॥ नमस्ते कमलाकांत

से दीपक 'अन्नपते० 'से नैवेच तथा आचमन 'याः फिलिनी० से फल 'पूगीफलं० 'से तांबूल 'हिरण्यगर्भ ' से दक्षिणा 'चन्द्रादित्यौ० , से नीराजन ' नमस्ते पंडरीकाक्ष०' से प्रष्पां-

वासुदेव नमोऽस्तुते ॥ १ ॥ इति पुष्पांजिं द्यात् ॥
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ॥ तानि
तानि विनश्यंतु प्रदक्षिणपदेपदे ॥१॥ इति प्रदक्षिणा ॥
नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे ॥ साष्टांगोऽयं प्रणा
मस्तु प्रयत्नेन मया कृतः ॥ १ ॥ इति नमस्कारः ॥
ततो यजमानस्य तिलकं कृत्वा कंकणं बध्नीयात् ॥इति
प्रधानपूजनविधिः ॥८६॥ततः सिद्धे चरौ ज्वलचृणादि
चर्वाज्ययोक्तभयोक्तपरि श्रामियत्वा वह्नौ तत्प्रक्षेपः ।
ततः स्रुवप्रतपनं त्रिः ॥ ततः संमार्जनकुशानामग्रैरंतरतो
मूलैर्वाह्मत स्रुवं संमृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य पुनिह्मः
प्रतप्य दक्षिणतः कुशोपरि निद्ध्यात् ॥ ततः आज्य
मित्रत्थरोः पूर्वेणानीयाग्रेधृत्वा आज्यपश्चिमेन चक्तमानीयाज्यस्योत्तरतो निद्ध्यात् ॥ ततः पवित्राभ्यामाज्ये

जिल और ' यानिकानि॰ ' से प्रदक्षिणा तथा 'नमः सर्व॰' से नमस्कार करे। इसके पीछे यजमानके तिलक करके राखी बाँधे॥ ८६॥ '' होमका आरंभ '' उपरोक्त पूजापाठ आदि हुऐ पीछे होमकी वेदीके पास अपने अपने आसनोंपर बैठकर चरु तयार होगये पीछे आचार्य एक दर्भाको जलाकर चरु और घी पर उसको घुमाके अग्निमें पटक दे। फिर सुवको तीन बार तपावे ओर संमार्जनकुशाओं से उसके बाहर भीतर आगे पीछे सब जगहसे साफ करके प्रणीताके जलसे धोकर

प्रोक्षणीवदुत्पवनम् अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये नित्ररसनम् ॥
ततःपूर्ववत्प्रोक्षण्युत्पवनंतत्रज्ञथायोपयमनकुशानादाय
प्रजापतिमनसा ध्यात्वा तृष्णीं घृताक्ताः समिधस्तिसः
अग्नौ क्षिपेत् ॥ समिधोऽभ्यादायः स्वाहा॥८७॥अथो
पविश्य सपवित्रप्रोक्षणीजलेनसहविष्कमित्रं प्रणीताब्रह्म
सहितं प्रदक्षिणकमेण पर्युक्ष्य पवित्रे प्रणीतापात्रे धृत्वा
प्रोक्षणीपात्रं स्वस्थाने निद्ध्यात् ॥ ब्रह्मणाऽन्वार्ष्यः
पातितदक्षिणजानुः स्रुवेणाज्याहुतीर्ज्ञहुयात् ॥ ८८ ॥
तत्र आहुतिचतुष्ट्ये प्रत्याहुत्यनंतरं स्रुवावस्थित-

फिर तपावे । और अपने दिहने ओर दर्भीपर रखदे । फिर तपाया हुआ घी और पकायी हुई खीर अपने पास रखकर घीको स्वच्छ करे । और पहछेकी भांति प्रोक्षणीका उत्पवन करके उठकर उपयमन कुशाओंको वाँये हाथमें छेवे और ब्रह्माका मनमें ध्यान करके वे पहछे वाछी तीनों सिमधायं चुप चाप घी में भिगोकर 'स्वाहा ' कहकर अग्निमें पटक दे ॥ ८७ ॥ फिर वैठकर पित्रत्र सिहत प्रोक्षणीजलको हित, अग्नि प्रणीता और ब्रह्मा इन सबके चारों ओर प्रदक्षिणा कमसे डालकर पित्रत्रेको प्रणीतापत्रमें रखदे और प्रोक्षणी को अपनी जगह रख दे । फिर ब्रह्माका अन्वारब्ध ( छुए हुए ) करके दहनी जंघा द्वाकर सुवमें घीकी आहुति होमे ॥ ८८ ॥ आगेकी चारों आहुतियोंमें प्रत्येकके होमे

हुतशेषघृतस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः ॥ आघारावाज्य-भागौ तु जुहुयात्पंचवारूणम् । सिमदाज्यचरोहोंम-तिल्होमक्रमेण च ॥ ३ ॥ सर्वत्र होमाहुतौ प्रणवं पूर्वमु-चार्य स्वाहाकारांतो होमः कार्यः ॥ यथादैवतं चतुर्थ्यतं न ममिति त्यागं च कुर्यात् ॥ ८९॥ ततः सिमद्धतमेऽमौ ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम ॥ ३ ॥ इति मनसा । ॐ इंद्राय स्वाहा इदिमन्द्राय न मम ॥ २ ॥ इत्याचारौ । ॐ अमये स्वाहा इदममये० ॥ १ ॥ इत्याज्यभागौ । ततोऽनन्वारव्धः स्थालीपाकेन होमः॥ ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम इति मनसा ॥ ततोऽन्वारव्धो जुहुयात् ॥ तत्त-दाहुत्यनंतरं खुवावस्थितहुतशेषस्य प्रोक्षण्यां प्रक्षेपः॥

पीछे शेष घीको प्रोक्षणी पात्रमें पटके। स्मरण रहे कि समिधा घी खीर और तिल यह चारों पदार्थ चार पात्रोंमें पृथक् पृथक् रखकर प्रत्येक आहुतिमें इन चारों पदार्थोंकी आहुति दीजिये और आहुति देते समय ॐ आदिमें और स्वाहा अंतमें उचा-रण किया जाय। होमके सब द्रव्य शुद्ध और घृताक (घीमें भीगे हुए) हों तथा प्रत्येक आहुतिमें शुद्ध उचारण रहे ॥८९॥ इस प्रकार सावधान होकर समिधा लगी हुई प्रज्व लित अग्निमें 'ॐ प्रजापतये स्वाहा 'आदि आहुति देकर 'शान्तिके वरद-

शांतिके वरदनाम्ने वैश्वानरा यइदमावाहनं इदमत्र चंदनं पुष्पं च।।ततः ॐवरूणस्योत्तंभनमसिन्बरूणस्यस्कंभसर्ज्जनीस्थोवरूणस्यऽऋतसदन्यसिन्बरूणस्यऋतसदनमसिवरूणस्यऋतसदनमासीद ॥ १ ॥ ॐ वरूणाय स्वाहा इदं वरूणाय न मम ॥९०॥ अथ यहाणां सिमधः॥ अर्कः पलाश खिद्र अपामागोऽथ पिष्पलः ॥ उदुंबरः शमी दूर्वा कुशाश्च सिमधः क्रमात् ॥१॥ अलाभेतु प्रकर्तव्याः सर्वाः पालाशवृक्षजाः ॥ प्रतियहं च जुहुयाच्छतमष्टोत्तरं तथा ॥ २ ॥ अष्टाविंशतिरष्टोवा यजेत्पंचामृतप्लुताः॥ प्रथमं प्रत्येकमेकेकाज्याहुतिं हुत्वा पश्चात्प्रत्येकमष्टोत्तर-शतसंख्याकाभिरष्टाविंशतिभिरष्टभिर्वातिलधान्याज्याहु तिभिः सिमद्भिज्जहुयात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृतिभः सिमद्भिज्जहुयात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृतिभः सिमद्भिज्जहुयात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्जहुयात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्जहुयात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्ञहुयात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्ञह्यात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्ञह्यात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्ञह्यात्॥९१॥ अथहोमसंत्राः ॥ आकृत्वातिभः सिमद्भिज्ञह्यात्॥९१॥ अथहोष्टिष्ठातिभः ॥ अष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्यातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्यातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्ठातिभाष्टिष्

नाम्ने॰ से अग्निका आवाहनादि पूजन करके 'ॐ वरुण-स्पोत्तं॰ ' से फिर एक आहुति दे ॥९०॥ इसके पीछे आक पछाश स्वर अपामार्ग ( औधा कांटा ) पीपल गूलर खेजडा दूर्वा और दर्भा यह स्पादि नौ महोंकी सिमधें इकट्ठी करके उनको पंचामृतमें डुबोकर रखदे । और फिर स्प्य आदि नौ महोंके '' आरुष्णे॰ '' आदि मंत्रोंसे प्रत्येक महकी तिल घी खीर और सिमध इनकी एकसौ आठ या अहाईस अथवा आठ आठ आहुति दे, स्मरण रहे कि आहुति देनेवाले बाह्मण मंत्रोचारण करते रहें ॥ ९१॥ ' होम ' '' आरुष्णे॰ '' से

ष्णेति मंत्रस्य हिरण्यस्तूपांगिरस ऋषिः सविता देवता त्रि<mark>ष्टुप्छंन्दः आदित्यप्रीतये तिलधान्याज्यार्कसमिद्धोमे</mark> विनियोगः॥ ॐ आकृष्णेनरजसावर्त्तमानोनिवेशयव्र-मृतंमत्र्यंच ॥ हिरण्ययेनसवितारथेनादेवोयातिभुवना निपश्यन् ॥ आदित्याय स्वाहा इदमादित्याय॰ ॥ १ ॥ इसं देवा इति मंत्रस्य वरूणऋषिः सोमो देवता सोमत्रीतयेतिलघान्याज्यपालाशसमिद्धोमेविनियोगः। ॐ इसन्देवाऽअसपत्नर्रःसुवध्वम्महतेक्षत्राय ज्यैष्ठचायमहतेजानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्ण्य पुत्रममुष्यैपुत्रमस्यै न्विशऽएषवोऽमीराजा सोमोऽस्माकं त्राह्मणाना ७राजा ॥ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय० ॥२॥ अग्निम्मुर्द्धेति मंत्रस्य विरूपाक्षऋषिः अंगारकोदेवता-गायत्रीच्छंदःभौमप्रीतयेतिलधान्याज्यखदिरसमिद्धोमे विनियोगः ॥ ॐअग्निर्म्यूर्द्धादिवः ककुत्पतिः पृथिन्या ऽअयम् ॥ अपार्थरेतार्थसिजिन्वति॥भौमाय स्वाहा इदं भौमाय ।। ३ ॥ उद्बुध्यस्वेति मंत्रस्य परमेष्ठी ऋषिः बुधो देवता त्रिष्टुप्छेदः बुधप्रीतयेतिलधान्याज्या पामार्गसिमद्धोमे विनियोगः ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति-जागृहित्विम प्रापूर्तें सर्ठन्युजेथामयं च॥ अस्मिन्त्सधस्थेऽ

सर्याय स्वाहा कहकर आहुति दे। " इमंदेवा॰ " से सोमाय स्वाहा " अग्निर्मूर्ज्दा॰ " से भौमाय "उद्बुध्य॰ " से

अध्युत्तरिमन्विश्वेदेवायजमानश्रसीदत।। ॐ बुधाय स्वाहा इदं बुधाय॰ ॥४॥ बृहस्पते इति मंत्रस्य गृत्स-मदऋषिः बृहस्पतिर्देवता त्रिष्टुप्छंदः बृहस्पतिप्रीतये तिलधान्याज्यपिप्पलसमिद्धोमेविनियोगः॥ ॐबृहस्पते अतियदय्योंऽअर्हाद्यमद्भिभातिऋतुमज्जनेषु।।यदीदयच्छ-वसऋतप्रजाततदस्मासुद्रविणंधेहिचत्रम् ॥ॐबृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतयेनमम।५।अन्नात्परिस्रुतइतिमंत्रस्य अश्विसरस्वतींद्रा- ऋषयः ग्रुको देवता त्रिजगतीच्छन्दः शुक्रप्रीतये तिलधान्याज्योदुंबरसिमद्रोमे विनियोगः॥ ॐ अन्नात्परिस्नुतोरसंत्रह्मणाव्यपिबत्क्षत्रं पयः ॥ सो-मंत्रजापतिर्ऋतेनसत्यमिद्रियंविपानंर्ठः शुक्रमं घसऽइंद्रस्ये न्द्रियमिद्पयोमृतं मधु ॥ शुकाय स्वाहा इदं शुकाय॰ ॥ ६ ॥ शन्नोदेवीति मंत्रस्य दध्यङ्आथवर्णऋषिः शनिर्देवता गायत्रीछंदः शनिप्रीतये तिलधान्या-ज्यशमीसमिद्धोमे विनियोगः ॐ शन्नोदेवीरभिष्टय आपोभवंतुपीतये ॥ शंय्योरभिस्नवंतुनः ॥ शनैश्वराय स्वाहा इदं शनैश्वराय॥७॥कयानश्चित्रति मंत्रस्यवाम-देवऋषिः राहुर्देवता गायत्रीछंदः राहुप्रीतये तिलधान्या-ज्यदूर्वासिमद्धोमे विनियोगः॥ॐकयानिश्चत्रआभुवदूती

बुधाय '' बृहस्पतपे॰ '' से बृहस्पतपे॰ ''अन्नात् '' से शुकाय ' शन्नोदेवी॰ '' शनैश्वराय '' कयान॰ '' से राहवे और,

सदावृधः सखा ॥ कयाशचिष्ठयावृता ॥ राइवे स्वाहा इदं राहवे ।। केतुंकुण्वन्निति मंत्रस्य मधुश्छंदाऋषिः केतुदैवता गायत्रीछंदः केतुत्रीतये तिलधान्याज्याकुशस मिद्धोमे विनियोगः ॥ ॐ केतुंकृण्वन्नकेतवेपेशोमर्घ्या अपेशसे ॥ समुपद्भिरजायथाः ॥ केतवे स्वाहा इदं केतने ।। ९॥ ९२॥ अन्याश्च ,तिलाहुतयः ॥ ॐ अभिंदूतंपुरोद्घेहन्यवाहमुपब्रुवे ॥ देवारआसादयादि-हस्वाहा ॥१॥ ॐ अप्स्वग्नेसिष्धवसौषधीरनुध्यसे ॥ गर्भेसञ्जायसेपुनः स्वाहा ॥२॥ स्योनापृथिविनोभवा, नृक्षरानिवेशनी ॥ यच्छानः शर्मसप्रथाः स्वाहा ॥३॥ इदंविष्णुविंचक्रमे त्रेधानिद्धेषदम् ॥ समूढमस्यपाछं सुरेस्वाहा॥४॥ महाभ्इंद्रोवत्रहस्तःषोडशीशर्मयच्छतु॥ हंतुपाप्सानंयोऽस्मान्द्वेष्टिस्वाहा ॥५॥ ज्ञुकज्योतिश्र चित्रज्योतिश्वसत्यज्ज्योतिश्वज्योतिष्मांश्च ग्रुकश्चऋत-पाश्चात्यर्रुःहाःस्वाहा॥ ६ ॥ प्रजापतेनत्वदेवतान्न्यन्यो न्विश्वारूपाणिपरिताबभूव ॥ यत्कामास्तेज्जहुमस्तन्नोऽ अस्तुवय धंस्यामपतयोरयीणांस्वाहा ॥७॥ आयंगौः

<sup>&</sup>quot;केतुंकण्वं०" से केतवे स्वाहा कहकर आहुति दे ॥ ९२॥ उपरोक्त आहुतियां सब पदार्थोंकी अलग अलग थी किंतु अब आगे जितनी आहुतियां दी जायँगी वे तिलोंकीही होंगी। और वे सब मूलमें स्पष्ट हैं अतः मूल पाठ पढते हुए

पृश्चिरकमीदसन्मातरंपुरः ॥ पितरंचप्रयन्तवः स्वाहा ॥ ८ ॥ ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्वेन आवः ॥ सबुध्न्याउपमाअस्यविष्ठाः सतश्रयोनिमसत-श्रन्विवः स्वाहा ॥ ९ ॥ अथाधिदेवानां मंत्रा ॥ ॐ इयंबकंयजामहेसुगंधिपुष्टिवर्द्धनम्।। उर्वाह्कमिवबंधना-न्मृत्योर्भुक्षीयमाऽमृतात् ॥ १ ॥ ॐ रुद्राय स्वाहा इदं रुद्राय ॥ ॐ श्रीश्र ते लक्ष्मीश्रपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वेनक्षत्राणिरूपमिशवनौग्यात्तम्।इष्णन्निपाणासुम्म-इषाणसर्वलोकम्मऽइषाण ॥ २ ॥ ॐ श्रिये स्वाहा इदं॰ यदकंदः प्रथमं जायमानऽउद्यन्त्समुद्रादु-तवापुरीषात् ॥ श्येनस्यपक्षाहरिणस्यबाहू उपस्तुत्यं महिजातंतेअर्वन् ॥ ३ ॥ ॐ स्कंदाय स्वाहा इदं० ॥ इदंविष्णुर्विचकमेत्रेधानिद्धेपदम् ॥ समूदमस्यपाणंसुरे ॥ ४॥ विष्णवे स्वाहा इदं०॥ ब्रह्मजज्ञानंप्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरूचोवेनऽआवः ॥ सबुध्न्याउपमाऽ अस्यव्विष्टाः सतश्चयोनिमसतश्रव्विवः॥ ५ ॥ ॐ त्रह्मणे स्वाहा इदं॰ ॥ त्रातारिमद्रमवितारिमद्रिर्ठन्देवेहवे . सुहवर्रुशूरमिंद्रम् ॥ ह्वयामिशकंपुरुहृतमिन्द्रर्रुस्वस्ति नोमघवाधात्विदः ॥६॥ ॐ इंद्राय स्वाहा इदं०॥यमा-यात्वामखायत्वासूर्यस्यत्वातपसेदेवस्त्वासविता मध्वा-नक्त पृथिव्याः सर्थस्पृशस्पाहि ॥ आर्चेरसिशोचिरसि

तपोऽसि ॥ ७॥ ॐ यमाय स्वाहा इदं० ॥ कार्षिरसि समुद्रस्यत्वाऽक्षित्याऽउन्नयामि ॥ समापो अद्भिरम्मत-समोपधी भिरोपधीः ॥ ८ ॥ ॐ कालाय स्वाहा इदं कालाय॰ ॥ ॐ चित्रावसोस्वास्तितेपारमशीय ॥९॥ ॐ चित्रगुप्ताय स्वाहा इदं०॥अथ प्रत्यधिदेवानां मंत्राः॥ सनः पितेवसूनवेऽश्रेसूपायनो भव ॥ सचस्वानः स्वस्तये ॥ १ ॥ ॐ अय्रये स्वाहा इदं०॥ अपोअद्यान्वचारि-षर्ठरसेनसमसृक्ष्महि॥ पयस्वानम् आगमंतम्मास स्रुज व्वर्चसाप्रजयाचधनेनच ॥ १ ॥ ॐ अद्भयः स्वाहा इदं ।। चिदसितयादेवतयांगिरस्वद्ध्रवासीद् ॥ परि-चिद्सितयादेवतयांगिरस्वद् ध्रुवासीद् ॥ १ ॥ ॐ पृथिन्ये स्वाहा इदं० ॥ इदंविष्णुर्विचक्रमेत्रेधा निद्धेपद्म् ॥ समूढमस्यपार्ठसुरे ॥ १ ॥ ॐ विष्णवे स्वाहा इदं ।। इंद्रऽआसान्नेतानृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुर एतुसोमः ॥ देवसेनानाम भिभंजतीनां जयंतीनांमस्तो यंत्वयम् ॥ १ ॥ ॐ इंद्राय स्वाहा इदं० ॥ इंद्रंदैवीर्विशो मरुतो नुवत्मानो ऽभवन्यथे दं दैवी विवशो मरुतो नुवत्मानो भवन्॥ एवमिमंयजमानंदैवीश्रव्विशोमानुषीश्रानुवर्तानौ भवंतु ॥१॥ ॐ इंद्राण्ये स्वाहा इदं ।। प्रजापतेनत्वदेता-न्यन्योव्विश्वारूपाणिपरितावभूव।। यत्कामास्तेजुहुम-स्तन्नोऽअस्तु वयएं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १ ॥

ॐप्रजापतये स्वा इदं०॥ नमोस्तु सर्पेभ्योयेकेचपृथिवी-मनु ॥येऽअंतरिक्षे येदिवि तेभ्यः सपेंभ्योनमः ॥ १ ॥ 🕉 सर्पेभ्यः स्वाहा इदं ।। ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्वि-सीमतः सुरुचोव्वेनआवः॥सबुध्न्याउपमा अस्यव्विष्टाः सतश्रयोनिमसतश्रव्विवः ॥ १ ॥ ॐ त्रह्मणे स्वाहा इदं ।। अथ गणपंचकसंत्राः ॥ ॐ गणानांत्वा ।।।।। ॐ गणपतये स्वाहा इदं ।। जातवेदसेसुनवामसोममरा-तीयतीनिदहातिवेदः॥ सनः परिषद्तिदुर्गाणिविश्वाना वेवसिंधुंदुरितात्यग्निः ॥१॥ ॐ दुर्गायै स्वाहा इदं०॥ वायोयेतेसहस्रिणोरथासस्तेभिरागहि॥ नियुत्वान्त्सोम पीतये ॥ १ ॥ ॐ वायवे स्वाहा इदं ।। घृतं घृतपा-वानःपिबत व्वसांवसापावानः पिबतांतरिक्षस्यइविरसि स्वाहा॥ दिशःप्रदिशऽआदिशोव्विदिशउदिशोदिग्भ्यः स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा इदं० ॥ यावां कशामधुमत्यश्विनासृनृतावती ॥ तयायज्ञंमि-मिक्षतम् ॥ १ ॥ ॐ अश्विभ्यां स्वाहा इदं० ॥ अथ नक्षत्राणां मंत्राः ॥ अश्विनातेजसाच्धुःप्राणेन सर-स्वतीव्वीर्य्यम् ॥ व्वाचेंद्रोबलेनेंद्रायद्धुरिंद्रियम् ॥ १॥ 🕉 दस्राय स्वाहा इदं ॥ यमायत्वामखायत्वा सूर्यस्य त्वातपसेदेवस्त्वासवितामध्वानकतुपृथिच्याः सर्थसपृश स्पाहि ॥ अचिरसि शोचिरसि तपोसि ॥१॥ ॐ भरण्यै स्वाहा इदं ।। अयमित्रः सहित्रणो व्याजस्यशतिन-स्पतिः ॥ सूर्द्धाकवीरयीणाम् ॥ १ ॥ ॐ कृत्तिकाभ्यः स्वाहा इदं ब्रह्मजज्ञानंत्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुद्ध-चोव्वेनऽआवः ॥ सबुध्न्याउपमाअस्यव्विष्टाःसतश्चयो-निमसतश्रविवः ॥१॥ ॐ रोहिण्यै स्वाहा इदं रो० ॥ सोमोधेनु छंसोमो अर्वतमा शु छंसो मो व्वीरंक मण्यं द्दा-ति ॥ सादन्यंन्विदथ्यर्ठःसभेयंपितृश्रवणंयोददाशद्रस्मै ॥ १ ॥ॐ मृगशिरसे स्वाहा इदं० ॐ नमस्तेद्वद्र मन्यवउतोतइषवेनमः ॥ बाहुभ्यामुततेनमः॥ ॐ आर्दायै स्वाहा इदं ।। अदितिद्यौरिदितिरंतरिक्षमदि-तिर्मातासपितासपुत्रः॥विश्वेदेवाअदितिःपंचजनाअदि-तिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥१॥ ॐ आदितेयाय स्वाहा इदं ॥ वाचरपतयेपवस्वन्वाजिन्वृषान्वृष्णोअर्ठःशुभ्यां गभस्तिपूतः।।देवोदेवेभ्य पवस्व येषां भागोसि।।५।।ॐ पुष्यायस्वाहाइद्।।ॐनमोस्तुसर्पेभ्योयकेचपृथिवीमनु॥ येअंतरिक्षेयेदिवितेभ्यःसर्पेभ्योनमः॥१॥ॐ आश्लेषायै स्वाहा इदं ।। पितृभ्यःस्वधायिभ्यः स्वधानमःपिता-महेभ्यःस्वधायिभ्यःस्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधा-यिभ्यः स्वधानमः अक्षनिपतरोऽमीमदंतिपतरोऽतीतृपंत पितरःपितरः शुन्धध्वम् ॥ १ ॥ ॐ मघाये स्वाहा इदं ।। भगप्रणेतर्भगसत्यराधोभगेमांधियसुद्वाद्द्यः॥

अगप्रणोजनयगोभिरश्वैभगप्रनृभिर्नृवंतः स्याम ॥ १ ॥ ॐपूर्वाफाल्गुन्ये स्वाहा इदं० ॥ दैव्यावध्वर्यू आगतर्रः रथेनसूर्यत्वचा॥मध्वायज्ञर्ठःसमंजाथे ॥तम्प्रत्वनथायंवे नश्चित्रन्देवानाम् ॥ १ ॥ ॐ उत्तराफाल्गुन्यै स्वाहा इदं ।। विश्राड्वृहितपबतु सोम्यं मध्वायुर्द्धयञ्जपता-वविद्धतम् ॥ व्वातजूतोयोअभिरक्षतित्मनाप्रजाः पुपोष पुरुधाव्विराजित॥१॥ इस्ताय स्वाहा इदं ।॥त्वष्टातुरी-पोअद्भुतइंद्रात्रीपुष्टिवर्धना॥ द्विपदाछंद्ऽइंद्रियसुक्षागौ-र्त्रव्वयोद्धः ॥ॐ॥ त्वष्ट्रेस्वाहाइदं०॥पीवोअन्नार्थरयि-वृधः सुमेधाः श्वेतः सिषक्तिनियुतामभिश्रीः ॥ तेवायवे समनसोन्वितस्थुर्विश्वेन्नरः स्वपत्यानि चक्तः ॥ १ ॥ 🕉 वायन्याय स्वाहा इदं० इंद्राय्ती आगतर्रुसुतंगी-भिंर्न्नभोव्वरेण्यम् ॥ अस्यपातंधियेपिता ॥ १ ॥ ॐ विशाखायै स्वाहा इदं॥नमोमित्रस्यवरूणस्यचक्षसेमहो देवायतदतर्रुसपर्यत ॥ दूरेदृशेदेवजातायकेतवेदिवस्पु-त्रायसूर्यायशर्रुसत ॥ १ ॥ ॐ अनुराधायै स्वाहा इदं ।। सइषुहस्तैः सनिषंगिभिर्वशीस ७ स्नष्टासयु घइंद्रो-गणेन।। सर्रः सुप्रजित्सोमपाबाहुशद्धर्श्वयन्वाप्रतिहिता-भिरस्ता॥१॥ॐ ज्येष्ठायै स्वाहा इदं ।।मातेवपुत्रपृथि-वीपुरीष्यमग्रिरुस्वेयोनावभारुखा॥तांविश्वेदेवैर्ऋतुभिः संविदानःप्रजापतिर्विश्वकर्माविमुंचतु।।ॐमूलायस्वाहा इदं । ।।।।।अपाघमपिकत्विपमपकृत्यामपोरपः अणा-मार्गत्वमस्मदपदुःष्वप्न्यर्रःसुव॥२॥ ॐपूर्वाषाढायेस्वाहा इदं ॥ विश्वेऽअद्यमहतोविश्वऽऊतीविश्वेभवंत्वमयः समिद्धाः विश्वेनो देवाअवसागमंतुविश्वमस्तु द्विणं वाजोऽअस्मे ॥ १ ॥ ॐ उत्तराषाढायै स्वाहा इदं० ॥ तत्सवितुर्वरेण्यंभगोदिवस्यधीमहि॥धियोयोनः प्रचोद यात् ॥ १ ॥ ॐ अभिजिते स्वाहा इदं० ॥ विष्णु-र्वि॰ ॥ १ ॥ ॐश्रवणाय स्वाहा इदं॰ ॥ वसोः पवि-त्रमसिशतधारंवसोः पवित्रमसिसहस्रधारम्॥ देवस्त्वास वितापुनातुन्वसोः पवित्रेणशतधारेण सुप्प्वाकामधुक्षः॥ ॥ १ ॥ ॐ धनिष्ठांये स्वाहा इदं० ॥ वरूणस्योत्तंभन मसि॰ ॥ १ ॥ ॐ शतभिषायै स्वाहा इदं ॥ उतनो-हिर्बुध्न्यः शृणोत्वजएकपात्पृथिवीसमुद्रः॥ विश्वेदेवा ऋतावृधोहुवानाास्तुतामंत्राः कविशस्ताऽअवंतु ॥१॥ ॐ पूर्वाभाद्रपदायै स्वाहा इदं ॥ शिवोनामासिस्विध-तिस्तेपितानमस्तेअस्तुमामाहिर्ठसीः ॥निवर्तयाम्यायु-षेत्राद्यायप्रजननायग्रयस्पोषायसुप्रजास्त्वायसुवीर्यायः ॥ १ ॥ॐउत्तराभाद्रपदायै स्वाहा इदं ।। पूष्नतवत्रते व्वयन्नरिष्येमकदाचन ॥ स्तोतारस्तइहस्मसि ॥ १ ॥ ॐरेवत्यै स्वाहा इदं०॥अथयोगानां मंत्रः॥ योगयोगे तवस्तरंवाजेवाजेहवामहे ॥ सखायइंद्रमूर्तये ॥ १ ॥

ॐ योगेभ्यः स्वाहा इदं०॥ अथ कारणानां मंत्रः॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाभद्रंपश्येमाक्षभिर्यज्ञाः ॥ स्थिरे रंगैस्तुष्टुवार्थसस्तन्भिन्येशेमहिदेवहितंयदायुः॥ १॥ 🕉 करणेभ्यः स्वाहा इदं ।। ध्रुवासिध्रुवोयंजमानोस्मि-न्नायतनेप्रजयापशुभिर्भ्यात् ॥ घृतेनद्यावापृथिवीपूर्ये-थामिद्रस्यच्छिद्रसिव्विश्वजनस्यद्याया ॥ १ ॥ ॐ ध्रुवाय स्वाहा इदं० पंचनद्यः सरस्वतीयपियंतिसस्रो-तसः ॥ सरस्वतीतुपंचधासोदेशेभवत्सरित् ॥१॥ ॐ नदीभ्यः स्वाहा इदं० ॥ सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्तरक्षंतिसद्मप्रमादम् ॥ सप्तापःस्वपतोलोकमीयुस्तत्र जात्रतोअस्वप्नजौसत्रसदौचदेवौ ॥ १ ॥ ॐ सप्तऋषि-भ्यः स्वाहाइदं ।। इसंमेन्वरूण श्रुधीहवमद्याचमृडय ॥ त्वमावस्युराचके ॥ १ ॥ ॐ सप्तसागरेभ्यः स्वाहा इदं ।। प्रपर्वतस्यवृषभस्यपृष्ठान्नावश्चरंतिस्वसिचऽ-इयानाः ॥ ताऽआववृत्रव्रधरागुदक्ताअहिर्बुध्न्यमनुरी-यसाणाः ॥ विष्णोर्विक्रमणमसिन्विष्णोर्विकांतमसि व्विष्णोः क्रांतमसि ॥१॥ ॐ पर्वतेभ्यः स्वाहा इदं० ॥ जवोयस्तेव्वाजिब्रिहितो गुहायः श्येनेपरीत्तोऽअचरच ष्वाते॥तेननोब्वाजिन्वलवान्वलेननय्वाजजिज्ञभवशमने चपारियष्णुः ॥ १ ॥ ॐ रैवताय स्वाहा इदं० ॥ सुप णींसिगरूतमांस्त्रिवृत्ते शिरोगायत्रंचक्षुर्वृहद्रथंतरेपक्षौरतोम

आत्माछन्दा ७स्यंगानियज् ७ विनामसामतेतनू वीमदेव्यं यज्ञायज्ञियंपुच्छंधिष्ण्याःशफाः॥सुपर्णोसिगरूत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत ॥ १ ॥ ॐ गरुडाय स्वाहा इदं० ॥ असंख्याताः सहस्राणियेरुद्राऽअधिभूम्याम् ॥ तेषार्थः सहस्रयोजनेवधन्वानित्नमिस ॥१॥ ॐ रुद्राय स्वाहा इदं ।। ॐ वास्तोष्पतेप्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशोअन-मीवो भवानः ॥ यत्त्वेमहेप्रतितन्नोज्जषस्वशन्नोअस्तुद्धि-पदेशंचतुष्पदे ॥१॥ अमीवहान्वास्तोष्पतेविश्वारूपा-ण्याविशन् ॥ सलासुशेवऽएधिनः ॥ २ ॥ ॐ वास्तवे स्वाहा इदं॰ गणानांत्वा॰ ॥ ॐ गणपतये स्वाहा इदं ।। नमोस्तुसपर्भयोयेकेचपृथिवीमनु ॥ येअंतरिक्षे येदिवितेभ्यः सर्पेभ्योनमः ॥१॥ ॐ क्षेत्रपालायस्वाहा इदं ।।जातवेदसेसुनवामसोममरातीयतोनिदहतिवेदः॥ सनःपरिपद्तिदुर्गाणिविश्वानावेवसिंधुंदुरितात्यग्निः॥ ३॥ ॐ चामुंडाये स्वाहा इदं ।। योवः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिवमातरः ॥ॐ गौर्यादिमातृभ्यः स्वाहा इदं ॰ ॐ अग्निमीलेपुरोहितंयज्ञस्यदेवमृत्वि-जम् ॥ होतारंरत्नधातमम् ॥१॥ ॐ ऋग्वेदाय स्वाहा इदं ।। इषेत्वोर्जेत्वान्यायवस्थदेवोवः सविताप्रापेयतु श्रेष्टतमायकर्मणऽआप्यायध्वमघ्न्याऽइंद्राय भागंप्रजा-वतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमाघशर्रुसोध्रवा अस्मिन्गोपतौस्यातबह्वीर्यजमानस्यपशूनपाहि ॥ १ ॥ 🕉 यजुर्वेदाय स्वाहा इदं०॥अम्रआयाहिवीतयेगृणानो -हन्यदातये ॥ निहोतासितसबिहिषि ॥ ३ ॥ साम-वेदाय स्वाहा इदं ।। शन्नोदेवीरिभष्टयऽआपोभवंतुपी-तये । शंय्योरभिस्रवंतुनः ॥ १ ॥ अथर्ववेदाय स्वाहा इदं ॥ त्रातारमिंद्रमवितारमिंद्रिक हेवेहवेसुहवर्कः शूरमिंद्रम् ॥ ह्वयामिशकंपुरुहूतमिंद्रर्ठस्वस्तिनोमघवा धार्तिवदः ॥१॥ ॐ इंद्राय स्वाहा इदं० ॥ त्वन्नोअग्रे तवदेवपायुभिर्मघोनोरक्षतन्वश्चवंद्य ॥ त्रातातोकस्यत-नयेगवामस्यनिमेष धंरक्षमाणस्तवब्रते ॥ १ ॥ अयये स्वाहा इदं ।। सुगंतुपंथांप्रदिशन्नऽएहिज्योति-ष्मद्रेह्मजरत्र आयुः ॥ अपैतुमृत्युरमृतंमआगाद्वैवस्वतो नोअभयंकृणोतु ॥ १ ॥ ॐ यमाय इदं ।। असुन्वंतमयजमानमिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य ॥ अन्यमस्मदिच्छासातइत्यानमोदेविनिर्ऋते तुभ्यमस्तु ॥ १ ॥ ॐ नैर्ऋत्याय स्वाहा इदं० ॥तत्त्वा-यामित्रहाणा व्वंदमानस्तदाशास्तेयजमानो हविार्भः॥ अहेडमानोव्वरूणेहबोध्युरुशर्धसमान आयुः प्रमोषीः ॥ १ ॥ ॐ वरूणाय स्वाहा इदं ।। आनीनियुद्धिः शतिनीभिरध्वर ७ंसहस्रिणीभिरूपयाहियज्ञम्।। व्वायोऽ-अस्मिन्त्सवनेमाद्यस्वयूयंपातस्वस्तिभिः सद्ानः॥१॥

ॐ वायवेस्वाहा इदं ।। व्वयर्रुःसोमब्रतेतवमनस्तन्त्रषु बिश्रतः॥ प्रजावंतः सचेमहि ॥१॥ ॐ धनदाय स्वाहा इदं ।। तमीशानंजगतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्वमवसे ह्महे व्वयम् ॥ पूषानोयथाव्वेदसामसद्वृधेरिक्षतापायु-रदब्धः स्वस्तये ॥ १ ॥ ॐ ईशानाय स्वाहा इदं० ॥ अस्मेरुद्रामेहनापर्वतासोवृत्रहत्ये भरहूतौसजोषाः ॥ यशःर्रुसतेस्तुवतेधायिवज्रऽइंद्रज्येष्टाऽअस्मा "अवंतु देवाः ॥ १ ॥ ॐ अंतरिक्षाय स्वाहा इदं० ॥ स्योना पृथिविनोभवानृक्षरानिवेशनी ॥ यच्छानः शर्मसप्रथा ॥१॥ ॐ धरायै स्वाहा इदं० ॥ ॐ चतुःषष्टियोगि-. नीभ्यः स्वाहा इदं ।।।अथवा प्रणवादिनमोतचतुर्थ्यतः नामभिर्वा होमः ॥ ॐ भूतायत्वानारातयेस्वरभिवि-ख्येषंहर्रुः हतां दुर्याः ॥ पृथिव्यामुर्वेतरिक्षमन्वेमिपृथि-व्यास्त्वाना भौसादयाम्यदित्याउपस्थेग्नेहव्यर्ठरक्ष॥१॥ ॐ पंचभूतेभ्यः स्वाहा इदं०॥विश्वकर्मन्हविषाव्वर्द्धनेन त्रातारमिद्रमकुणोरवध्यम्॥तस्मै विशः समनमंतपूर्वी रयमुत्रोन्विहन्योयथासत् ॥१॥ ॐ विश्वकर्मणे स्वाहा इदं ॥ ततो यथासंख्यं प्रधानमंत्रेण जुहुयात् ॥ ततो लक्ष्मी होमः ॥ तंडुलाज्यशर्करापंचामृतद्वव्येण ॥ ॐ

वे देदी जाँय । ध्यान रहे कि तिल्होमके पीछे 'लक्ष्मी होम' केवल खीरसे होता है । और खीरमें घी खाण्ड मिले रहते हैं।

श्रीश्चतेलक्ष्मीश्चपतन्यावहोरात्रेपाश्वेनक्षत्राणिह्यपमिश्वनो व्यात्तम् ॥ इष्णित्रषाणासुम्मइपाणसर्वलोकम्मइपाण ॥ मनसः काममाकूर्तिवाचः सत्यमशीमहि ॥ पशुनाएं रूपमन्नस्यमयिश्रीःश्रयतांयशः स्वाहा ॥१॥ श्रीसुक्तेन चक्होमः ॥ ॐ हिरण्यवर्णीहरिणीसुवर्णरजतस्रजाम् ॥ चंद्रांहिरण्मयींलक्ष्मींजातवेदो ममावह स्वाहा ॥ १ ॥ तांमआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामिनीम्॥ यस्यांहिर-ण्यंविदेयंगामश्वंपुरूषानहम् ॥२॥ अश्वपूर्वीरथमध्यांह-स्तिनाद्यबोधिनीम्।।श्रियदेवीमुपह्वयेश्रीमादेवीज्ञषताम् ॥३॥ कांसोस्मितांहिरण्यप्राकारामार्द्राज्वलंतींतृप्तांतर्प-यंतीम् ॥ पद्मेस्थितांपद्मवर्णातामिहोपह्नयेश्रियम् ॥ १॥ चंड्रांप्रभासांयशसाज्वलंतींश्रियंलोकेदेवज्रष्टामुदाराम्॥ तांपद्मनेमिशरणमहंप्रपद्मेअलक्ष्मीर्मेनश्यतांत्वांवृणे।।५॥ आदित्यवर्णेतपसोधिजातोवनस्पतिस्तववृक्षोथिबल्वः॥ तस्यफलानितपसानुदंतुमायाऽन्तरायाश्चवाह्याअलक्ष्मीः ॥ ६ ॥ उप्रैतुमांदेवसख कीर्तिश्च मणिनासह ॥ प्रादुर्भू-तोस्मिराष्ट्रेऽस्मिन्कीर्तिमृद्धिददातु मे॥७॥श्चुतिपपासा-मलांज्येष्ठामलक्ष्मीनाशयाम्यहम् ॥ अभूतिमसमृद्धिच सर्वानिर्णुदमेगृहात् ॥ ८ ॥ गंधद्वारांदुराधर्षानित्यपुष्टां करीषिणीम्।।ईश्वरींसर्वभूतानांतामिहोपह्वयेश्रियम्।।९॥ मनसः काममाकूर्तिवाचः सत्यमशीमहि॥पशूनांरूपम-

ब्रस्यमयिश्रीःश्रयतांयशः ॥१०॥ कर्दमेनप्रजाभृतामयि संभवकर्दम।।श्रियंवासयमेकुले मातरं पद्ममालिनीम्।। ॥११॥ आपः सृजंतु स्निग्धानि चिक्कीत वस मेगृहे॥ निच देवीं मातरंश्रियंवासयमेकुले ॥१२॥आर्द्रायष्क-रिणींयष्टिपिंगलांपद्ममालिनीम्।।चन्द्रांहिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदोममावह ॥ १३ ॥ आर्द्रोपुष्करिणींपुष्टिसुवर्णी हेममालिनीम् ॥ सूर्योहिरण्यमयीलक्ष्मीजातवेदोममा-वह ॥ १४ ॥ तांमआवहजातवेदोलक्ष्मीमनपगामि-नीम्।।यस्यांहिरण्यंप्रभृतंगावोदास्योऽश्वान्विंदेयंपुरूषा नहम् ॥ १५ ॥ ९३ ॥ ततः सर्वेभ्योहविभ्यः स्विष्ट-कृद्धोमः॥ ॐ अय्रये स्विष्टकृते स्वाहा इदमय्रये स्विष्टकृते न मम ॥ ततो नवाज्याहुतयः ॐ भूः स्वाहा इदमयये ॥ १ ॥ ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे ॥ ॥२॥ ॐ स्वः स्वाहा इदं सूर्याय ॥ ३ ॥ ॐ त्वन्नो अग्नेव्वरूणस्यव्विद्वान्देवस्यहेडोअवयासिसीष्ठाः॥यजि-ष्टोव्वह्नितमःशोञ्ज्ञचानो विश्वाद्वेषा धंसि प्रमुमुग्ध्यस्म त्स्वाहा ॥४॥ इदमग्नीवरूणाभ्याम्॥ ॐसत्वन्नोअग्ने-

खीर न बने तो मावा या मेवासे होम करे ॥ ९३ ॥ यह हुए पीछे बचे हुए तिलादिको इकहे करके " अग्रये स्विष्ट- इते स्वाहा " कहकर सबको अग्निमें डाल दे। और फिर " अँ भूः स्वाहा " आदिसे नौ आहुति चीकी देकर होमको

ऽवयोभवोतीनेदिष्टोअस्याउपसोन्युष्टो॥ अवयक्ष्वनोन्व क्षणर्ठन्राणोवीहिमृडीकर्रुसुहवोनऽएधि स्वाहा ॥ ५ ॥ इहमञ्नीवरूणाभ्याम् ॥ॐअयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तिपा-श्रसत्यमित्वमयाऽअसि ।। अया नोयज्ञंवहास्ययानोधे-हिभेषज्ञ ७ स्वाहा ॥ ६ ॥ इदमग्नयेऽयसे ॥ ॐ येतेशतं वृद्धणं ये सहस्रंयज्ञियाः पाशाविततामहांतः ॥ तेभिनींऽ अद्यस्वितोतविष्णुविश्वेशुंचंतुमरूत-स्वर्काःस्वाहा।।७॥ इदंवरूणायसवित्रेविष्णवेविश्वेभ्योमरुद्धचस्वर्केभ्यश्र॥ ॐउदुत्तमंवरूणपाशमस्मदवाधमंविमध्यम**ं**श्रथाय॥ अथावयमादित्यत्रतेतवानागसोऽअदितयेस्यामस्वाहा॥ ॥८॥ इदंवरूणाय॥ ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ॥९॥ होमांते ग्रहपूजनं कर्त्तव्यम्॥९४॥ ततो दिक्पाल-पूजनं बलिदानं च। माषभक्तद्धिशष्कुलीदीपसहितेन बलिना पूजयेत् ॥ अथ बलिदानमंत्राः॥ अहोइन्द्रगजें इस्थ वञ्रहस्त प्रपूजित॥ त्रातारिमद्रमंत्रेण प्राचीं रक्षतु

समाप्त करके बहोंका फिर पूजन करे ॥ ९४ ॥ इसके पीछे होमकी वेदीके चारों ओर चारों दिशा और चारों कोनोंमें तथा एक ऊपर और एक नीचे यों दश जगह दश आसन (पत्ते) विद्याकर उन सवपर एकके दीपक और उडद दही भात शीरो प्रडी बडा यह सब सामग्री प्रत्येक पर रखके उनपर कुछ सिन्दूर डालदे। और "अहो इन्हर " आदि िदिस्पते ॥ १ ॥ ॐ त्रातारमिद्रमवितारमिद्रिङ्वेहवे सुइवर्ठश्रूरमिंद्रम् ॥ ह्वयामिशकंपुरुहृतिमंद्रर्ठस्व-स्तिनोसघवाधारिवदः ॥ २ ॥ पूर्वे इंद्राय नमःइंद्रस्या-नुचरेभ्यो नयः भो इंद्र दिशं रक्ष विलं भक्ष यजमान-स्याभ्युद्यं कुरु ॥ जमानस्यायुःकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकत्तां तुष्टिकत्तां वरदो भव ॥१॥ अहो सप्तार्चि-मेषस्थ इव्यवाहन पूजित ॥ त्वन्नोअम्नेतिमंत्रेण रक्षा-ग्नय्यां दिशांपते ॥१॥ ॐ त्वन्नोअग्नेव्वरूणस्यविद्वान् देवस्यहेडोअवयासिसीष्ठाः॥ यजिष्ठोवद्गितमःशोग्जुचा नोन्विश्वाद्वेषा अपनेय्याम-ग्नेये नमः अग्नेरनुचरेभ्यो नमः दिशं०॥ २॥ अहो महिषमारूढदंडपाणे वरप्रदः ॥ पूज्यः सुगन्तुपंथेति दक्षिणादिकप्रपालकः ॥ १ ॥ ॐ सुगन्नुपंथांप्रदिशत्रए-हिज्योतिष्मद्धेद्यजरत्रआयुः ॥ अपैतुमृत्युरमृतंमआगा-द्वैवस्वतोनोअभयंकृष्णोतुस्वाहा ॥ २ ॥ दक्षिणे यमाय नमः यमस्यानुचरेभ्यो नमः दिशं ।।३॥अहो नैऋति-दिक्पाल नैऋत्यां खङ्गधारकः ॥ आगच्छ कौशिका-इ.ट असुन्वन्तेति पूजितः ॥१॥ॐ असुन्वंतमयजमा-नमिच्छस्तेनस्येत्यामन्विहतस्करस्य ॥ अन्यमस्मदि-च्छसातइत्यानमोदेविनिऋतेतुभ्यमस्तु ॥२॥ नैऋत्यां निर्ऋतये नमः निर्ऋतेरनुचरेभ्यो नमः दिशं रक्ष०॥४॥

अहो वरूण दिक्पाल वारूण्यां मकरे स्थितः ॥ अर्चितः पाशहस्तश्च तत्त्वायामीति मंत्रतः ॥१॥ ॐ तत्त्वाया-मित्रह्मणावंदमानस्तदाशास्त्रेयजमानो हविभिः ॥ अहे-डमानोव्वरूणेहबोद्धभुरुशर्रुसमानआयुः प्रमोषीः॥२॥ पश्चिमे वरुणाय नमः वरुणस्यानुचरेभ्यो नमः दिशं रक्ष॰ ॥५॥ अहोवायव्यदिक्पाल मृगपृष्टं समाश्रितः आनोनियुद्धिर्मे त्रेण वायव्यां रक्ष पूजितः ॥ १ ॥ आनोनियुद्धिः शतिनीभिरध्वरर्छ सहस्त्रिणीभिरूपयाहि यज्ञम् वायोअस्मिन्त्सवनेमादयस्वयूयंपातस्वस्तिभिः सदानः ॥ २ ॥ वायव्यां वायवे नमः वायोरनुचरेभ्यो नमः दिशं० ॥ ६ ॥अहो नरविमानस्थ गदापाणे वरः प्रद ॥ उत्तरां हि दिशं रक्ष वयं सोमेति पूजितः ॥१॥ , ॐ व्वयर्ठसौमब्रतेतवमनस्तनुषु विश्रतः ॥ प्रजावंतः सचेमहि उत्तरे कुनेराय नमः कुनेरस्यानुचरेभ्यो नमः दिशं॰ ॥ ७॥ अहो वृषभमारूढ शूलपाणे वरप्रद् ॥ रुद्राशां पूजितो रक्ष तमीशानेति मंत्रतः ॥१॥ॐतमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिधियं जिन्वमवसे हूमहेन्वयम्।। पूषानोयथान्वेदसामसद्वृधेरक्षितापायुद-ब्धः स्वस्तये ॥२॥ईशान्यामीशानाय नमः इशानस्या नुचरेम्यो नमः दिशं रक्षणाटा।अहो हंसस्थितो ब्रह्मन्-व्योम रक्षतु दिक्पते ॥ कमंडलुधरःसाक्षी अस्मेरुद्रेति पूजितः ॥१०॥ ॐअस्मेरुद्रामेहनापर्वतासोवबहत्येभर

ह्तौसजोषाः ॥ यः शर्ठसतेस्तुवतेधायिपञ्रऽइंद्रज्येष्ठा अस्माँ अवंतुदेवाः ॥२॥ ॐ ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणोऽ-नुचरेभ्यो नमः दिशं ।। ९ ॥ अहो गरुडमारूढ शंखचक्रगदाधर ॥पालयाधोदिशं विष्णो स्योनापृथ्वी-ति मंत्रतः ॥ १ ॥ ॐ स्योनापृथिविनोभवानृक्षरानिवे-शनी ॥ यच्छानः शर्मसप्रथाः ॥ २ ॥ अधः अनंताय नमः अनंतस्यानुचरेभ्यो नमः दिशं रक्ष०॥ १०॥ ॥ ९५ ॥ ततस्तैलपूरितचतुर्वार्तेप्रज्वलितदीपकसहितां माषभक्तद्धिशष्कुलीवलिंशूर्पेपात्रे वाकृत्वानैर्ऋतीदिशं गत्वा ॐ हिंकाराय स्वाहा हिंकृताय स्वाहा कंदते स्वाहाऽवकंदाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गंधाय स्वाहा प्राताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वल्गते स्वाहाऽऽसीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जात्रते स्वाहा क्जते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा व्विजृंभमाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा सर्ठहानाय स्वाहोपस्थि-मंत्रोंसे पूर्वादि कमसे दशों दिशाओंमें इन्द्रादि दश दिक्पालोंको बलि प्रदान करे ॥ ९५॥ फिर एक दीपकमें तेल भरकर चार बत्ती जलाके उसको स्पर्मे या अन्य पात्रपर रखदे और उसमें भी उड़द दही आदि रलकर नैर्ऋत्य कोणमें जाके ॐ " हिंकाराय स्वाहा ? आदि मंत्रोंसे क्षेत्रपालका आवाहनादि पुजन करके बलिदान ताय स्वाहाऽऽयनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥१॥ यते स्वाहा धावते स्वाहोद्दावाय स्वाहोद्दुताय स्वाहा शूका-राय स्वाहा श्रुकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोतिथताय स्वाहा जवाय स्वाहा बलाय स्वाहा विवर्त्तमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वाहा विधून्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा गुश्रूषमाणाय स्वाहा शृज्वते स्वाहेक्षमाणाय स्वाहेक्षि-ताय स्वाहा व्वीक्षिताय स्वाहा निमेषाय स्वाहा यदत्ति तस्मै स्वाहा यत्पिबति तस्मै स्वाहा यन्मूत्रं करोति तस्मै स्वाहा कुर्वते स्वाहा कृताय स्वाहा॥ २॥ कौलीरे चित्रकूटे हिमगिरिशिखरे कांतजालंधरे वा सौराष्ट्रे सिंधु-देशे मगधपुरवरे कौसले वा किंगे॥कर्णाटे कींकणे वा भृगुषु पुरवरे कान्यकुब्जे स्थिता वा ते सर्वे यज्ञरक्षाकरण कृतिधयः पांतु वः क्षेत्रपालाः ॥ १ ॥ द्वाभ्यां मंत्राभ्यां क्षेत्राधीशाय नमः क्षेत्राधीशस्यानुचरेभ्यो नमः दिशं० ॥२॥स्वपादौप्रक्षाल्याचम्य द्यौः शांतिरंतरिक्षर्रःशांतिः पृथिवीशांतिरापःशांतिरोषधयःशांतिवैनस्पतयःशांति-र्विश्वेदेवाः शांतिर्बद्धशांतिःसर्वर्ठशांतिःशांतिरेवशांतिः सा मा शांतिरेधि द्विपद्चतुष्पदेभ्यः शांतिरस्तु॥१॥ इति शांतिं कुर्यात् ॥ ९६ ॥ ततः पूर्णाहुतिं जुहुयात् ॥

देकर हाथ पाँव थो डाले और " यौः शान्तिः " से शान्ति करे ॥ ६९ ॥ " पूर्णाहुति " होमसंबंधी सब काम हुए

आज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः॥ आज्याधिश्रयणंत्रुक्षुवी प्रतप्य संमृज्य अभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य निद्ध्यात् ॥ तत आज्यमुद्रास्य उत्पूर्य अवेक्य अपद्रव्यनिरसनं सुच-मादाय चतुर्गृहीतमाज्यं कृत्वा छुवैश्वतुर्भिर्गृहीतं पूर-यित्वा नालिकेरं च घृतेन पूरियत्वा कुंकुमेन पूजियत्वा कौसुंभवस्त्रेण वेष्टयित्वा सूत्रेण च वेष्टयित्वा सुचं धृत्वा तदुपरि पूर्गीफलं च धृत्वा नालिकेरस्य मुखमात्मनः सम्मुखं कृत्वा विवाहे अग्निसम्मुखं कृत्वा जुहुयात् ॥ पूर्णाहुत्यां मृडनाम्ने वैश्वानराय इदं गंधं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं आचमनम्।।एकोनपंचाशन्मरुद्गणेभ्यो नमःगंधं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं आचमनम् ॥ ९७ ॥ततस्तां ख्रुचं गृहीत्वोत्थाय घृतेनाविच्छित्रधारयाऽम्रौ पातयेत् ॥ पीछे आज्यस्थालीमें घी डालकर तपावे । सुक् सुवको तपाकर साफ करके जलसे धोकर फिर तपाके साफ करले ज़ुक्को छेकर उसमें सुवसे चार बार शुद्ध वी भरे और एक नारियलको छेद करके उसमेंभी यी भरकर उसपर लाल वस्न लपेटके रोलीसे पूजकर उसको सुक्में रखदे और इन दोनोंके ऊपर भ्रुव तथा सुपारी रखकर पहले तो 'पूर्णाहुत्यां मृड-नाम्ने॰ ' से अग्निका और फिर '' एकोनपंचाशन्मरुद्रणेश्यो नमः " सेसुक्सुवस्थ मरुद्रणोंका पूजन करे ॥ ९७ ॥ फिरसुक्को लेखिनीकी भाँति पकड्कर खड़ा होजाय और उसमेंसे चीकी अविच्छित्र धारा अग्निमें टपकाता हुआ

सूर्द्धानिमिति मंत्रस्य भारद्वाजऋषिः वैश्वानरोदेवतात्रिष्टुप् छंदः पूर्णाहुतिहोमे विनियोगः॥ ॐ मूर्द्धानं दिवोअरति पृथिन्यावैश्वानरमृतआजातमग्रिम्।कविर्ठसंम्राजमतिथि जनानामासत्रापात्रं जनयंतदेवाः ॥ १ ॥ पूर्णादर्विपरा पतसुपूर्णापुनरापत ॥ व्वरुनेविव्वक्रीणावहाऽइपसूर्जर्ठ. शतकतो ॥ २ ॥ चित्तिज्ञहोमिमनसाघृतेनयथादेवाइहा-गमन्वीतिहोत्राऽऋतावृधः॥पत्येविश्वरूयभूमनोज्जहोमि विश्वकर्मणेव्विश्वाहादाभ्यर्ठ.हविः ॥ ३ ॥ सप्ततेअग्ने समिधः सप्तजिह्नाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि ॥ सप्तहोत्राःसप्तधात्वायजितसप्तयोनीराष्ट्रणस्वाघृतेनस्वाहा **।४।गुक्रश्र**ज्योतिश्रचित्रज्योतिश्रसत्यज्योतिश्रज्योति-ष्मांश्रज्जकश्रक्तपाश्चात्यश्रंहाः ॥ ५ ॥ ईहङ् चान्या-दङ्चसदङ्चप्रतिसदङ्च॥ियतश्रसम्मितश्रसभराः॥६॥ ऋतश्रसत्यश्रथुवश्रधरूणश्रधर्त्ताचविधर्ताचविधारयः ॥७॥ ऋतजिचसत्यजिचसेनजिचसुषेणश्चांतिमित्रश्चदूरे अमित्रश्चगणः॥८॥ईहक्षासऽएताहक्षासऽऊषुणःसहक्षासः प्रतिसदृक्षासऽएतन् ॥ भितासश्चसम्मितासोनोऽअद्यस-भरसोममरूतोयज्ञेऽअस्मिन् ॥९॥स्वतवांश्चप्रघासीचसां तपनश्चगृहमेधीच ॥ क्रीडीचशाकीचोजेषी ॥ १०॥

<sup>&</sup>quot; ॐ मूर्द्धानं दिवो ॰ " आरंभ करके " संतु यजमानस्य कामाः " पर्यन्त पढ़कर शीफलको यजमानके सन्युख

उत्रश्च भीमश्रध्वांतश्रधुनिश्च ॥ सासहांश्वाभियुग्वाच व्विक्षिपः स्वाहा।।११॥ पुनस्त्वाऽऽदित्या क्दाव्यसवः समिधतां पुनर्वह्माणोव्वसुनीथयज्ञैः।। घृतनत्वंतन्वंव्यर्द्ध-यस्वसत्याः संतुयजमानस्यकामाः ॥ ३२ ॥ इति पठित्वा यजमानस्य कामाः सत्याः संतु इति श्रीफलं यजमानाभिमुखं जुहुयात्।। घृतं च रुद्दक्लशे त्यजेत् ।। इद्मिंद्राय न मम ॥ पूर्णांहुतिं हुत्वोपविश्य ॥ ९८ ॥ छुवेण भस्मानीय दक्षिणकरानामिकया गृहीतभस्मना ज्यायुपं कुर्यात ॥ ॐ ज्यायुपं जमद्रेयरिति ललाटे ॥ ॐकश्यपस्य ज्यायुषिमिति श्रीवायाम्॥ॐयद्देवेषु ज्यायु-षमिति दक्षिणबाहुमुले ॥ ॐ तन्नोऽअस्तुऱ्यायुषमिति हृदि ॥ एवं व्यायुपं कुर्यात् ॥ परकर्तृके तत्ते इति वि-शेषः ॥९९॥ ततोऽग्न्युपस्थानम्॥ ॐ इद्वंदैवीिवशो-मरुतोनुवत्मानोऽभवन्यथेंद्रदेवीविंशोमरुतोऽनुवर्मा — नोऽभवन् ॥ एविममयजमानंदैवीश्रविशोमानुषीश्रा-जुबरमानोभवंतु ॥ १ ॥ इमंछंस्तमूर्जस्वंतंधयापां

करके होमदे और शेष घीको रुद्रकलशमें छोड़कर बैठ जाय ॥ ९८ ॥ फिर ख़ुवसे भस्म लेकर 'ज्यायुषं जमदग्नेः ' से यजमानके ललाटपर 'कश्यपस्य ज्यायुषं ' से बीवाके 'यद्दे-वेषु ज्यायुषं ' से दहने भुजके और 'तन्नो अस्तु ज्यायुषं ' से हृदयपर लगावे ॥ ९९ ॥ '' अग्न्युत्थापन '' फि <del>प्रापीनमञ्जसरिरस्यमध्ये।।उत्संजुपस्य मधुमंतमर्वन्स्समु</del> द्रियर्रुसदनमाविशस्व॥२॥ घृतं मिमिक्षेघृतमस्ययोनि <u> घृतेश्रितोघृतम्वस्यधाम्॥अनुष्वधमावसादायस्वस्वाहा</u> कृतंवृषभव्वक्षिह्व्यम् ॥३॥समुद्राद्दिमर्भधुमां उदारदुपा एंज्ञुनासममृतत्वमानट् ॥ घृतस्यनामगुह्यंयदस्तिजि ह्वादेवानाममृतस्यनाभिः ॥ ८ ॥ व्वयन्नाम प्रव्ववामा **घृतस्या**स्मिन्यज्ञेधारयामानमोभिः ॥ उपत्रह्माशृणव-च्छस्यमानं चतुःशृंगोवमीदगौरएतत ॥ ५ ॥ चत्वारि शृंगात्रयोअस्यपादाद्वेशीर्षेसप्तहस्तासोअस्य ॥ त्रिधाव द्धोवृषभोरोरवीति महोदेवोयर्त्या ७आविवेश ॥ ६॥ त्रिधाहितंपणिभिर्ग्रह्ममानिङ्गविदेवासो **घृतमन्वविदन्**॥ **इंद्रऽएकर्टसूर्य्यएकं**जजानव्वेनादेकर्रुस्वधयानिष्टतश्चः॥ ॥७॥एताऽअर्षेतिहृद्यात्समुद्राच्छतत्रजारिपुणानावचक्षे॥ पृतस्यधाराअभिचाकशीमिहिरण्ययोव्वेतसो मध्यआ-साम् ॥ ८ ॥ सम्यक्सवंतिसरितोनधेनाऽअंतर्हदामनः **सापूयमानाः ।। एते**अर्षेत्यूर्मयोघृतस्यमृगाइवक्षिपणोरी-षमाणाः ॥ ३ ॥ सिंधोरिवप्राध्वनेशूघनासोव्वातप्रमियः पतयंतियह्नाः ॥ पृतस्यधाराअक्ष्वोनव्वाजीकाष्टाभिद-न्त्रुमिभिः पिन्वमानः ॥ १०॥ अभिप्रवन्तसमनेवयोषा-कल्याण्यः स्मयमानासो अग्रिम् ॥ घृतस्यधाराःसिमधो नसतताज्ञषाणोद्दर्यतिजातवेदाः ॥ ११ ॥ कन्याइव

व्वहृतुमेतवाउऽअंज्यंजानाअभिचाकशीमि ॥ यत्रसोमः । स्ययतेयत्रयज्ञोष्टतस्यधारा अभितत्पवंते ॥१२ ॥ अ-भ्यर्षतसुष्टुतिगव्यमाजिमस्मासुभद्राद्रविणानिधत्त॥इमं यज्ञव्रयतदेवतानोषृतस्य धारामधुमत्पवंते ॥ १३ ॥ धामंतेविश्वंभ्रुवनमधिश्रितमंतःसमुद्रे ह्यंतरायुपि ॥ अपामनीकेसमिथेयऽआभृतस्तमश्याम मधुमंतंतऽज-र्मिम् ॥ १४ ॥ चतुर्भिश्चचतुर्भिश्च द्राभ्यां पंचिमरेव च॥ हूयते च पुनद्धाभ्यां तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥१५॥ज्ञानतो-Sज्ञानतो वापि मंत्रकर्मिकयाविधिः ॥ संपूर्णे कुरू यज्ञेश गाईपत्य नमोऽस्तु ते ॥ १६ ॥ यथा शस्त्रप्रहाराणां कवचं भवति वारणम् ॥ तद्वदेवापघातानां शांतिर्भ-वति वारणम् ॥ १७ ॥ स्वस्थि श्रद्धां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धि श्रियं बलम् ॥ आयुष्यं चैवमारोग्यं देहि मे वांछितं फलम् ॥ १८ ॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञिकयादिषु ॥ न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम् ॥ १९॥ कायेन वाचा मनसंदियेर्वा बुद्धचा-त्मना वानुसृतस्वभावात् ॥ करोमि यद्यत्सकलं पर-स्मै नारायणायेति समर्पयामि॥ २०॥ प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रचयवेताध्वरेषु यत् ॥ स्मरणादेव तद्विष्णोः

<sup>&#</sup>x27;इन्द्रंदेवी॰ '' से '' धामन्ते॰ '' तक वैदिक और ''चतु-भिथ्य चतुरिभिश्व '' से ' प्रमादात्कुर्वतां ' पर्यंत पौराणिक

संपूर्णे स्यादिति श्रुतिः ॥ २१ ॥ ॐ यज्ञुपुरूपाय नमः ॥ १०० ॥ ततो होमसंकल्पः ॥ ॐ तत्सदद्य मासे पक्षे तिथी अमुकगोत्रेणामुकशर्मणा मया आघारादि-पूर्णाहुतिपर्यतं यद्यद्द्रव्यं यावद्यावत्संख्याकेन येन येन मंत्रेण यया यया कामनया यस्यै यस्यै देवतायै हुतं सा सा देवता प्रीयताम् ॥ ते देवाः शांतिदाः पुष्टिदा-स्तुष्टिदा वरदा भवंतु ॥यहजापकेभ्योयहतुष्टचे दानानि देयानि ॥ ततः संस्रवप्राशनं आचमनम् ॥ १०१ ॥ ॐ तत्सदद्यास्मिन्यहमखह्वनकर्मणि कृताकृतावेक्षण-रूपत्रस्कर्मप्रतिष्टार्थे न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थे च इदं पूर्णपात्रं सहिरण्यं प्रजापतिदैवतममुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुभ्यमहं संप्रददे ॥ ॐ स्वस्तीति प्रतिवचनम् ॥ ततो ब्रह्मश्रंथिविमोकः ॥ ततः ॐ सुमित्रियानआपओषधयः संतु (इति पवित्राभ्यां प्रणीता-

मंत्रोंसे स्तुति पाठ करके प्रष्पाक्षतोंसे अधिका विसर्जन करें ॥ १००॥ इसके पीछे होमसंबंधी दान इच्योंका संकल्प करके यहोंके जप करनेवालोंको दान दे। और संस्रव अर्थात् वह यी जो प्रोक्षणमें होम करते समय छोड़ा गया था उसको भक्षण करें अथवा सूंबे॥ १०१॥ "दान" फिर 'ॐ तंत्सदयास्मिन्यहयन्ने०' से पूर्णपात्रका संकल्प करके ब्राह्म-णको देकर ब्रह्माकी गाँठ खोलदे। और 'सुमित्रियानसे०'

जलमानीयं तेन शिरः सम्मृज्य ) ॐ दुर्मिमत्रियास्त-स्पैसंतुयोस्मान्द्वेष्टियंचवयंद्विष्मः॥इत्येशान्यांप्रणीता-न्युञ्जीकरणं पवित्रे अमौ प्रक्षिपेत् ॥ १०२ ॥ ततः स्तरणक्रमेण वर्हिक्तथाप्याज्येनाभिघार्य ॐ देवागातु-विदोगातुंवित्वागातुमित ॥ मनसस्पतइमंदेवयज्ञर्थं स्वाहा वातेधाःस्वाहा ॥१॥ इति मंत्रेण बहिंहींमः॥ततः नजोब्रह्मणेनमोअस्त्वप्रयेनमः पृथिन्यैनमओषधीभ्यः॥ नमोवाचेनमोवाचस्पतयेनमोविष्णवेबृहतेकरोमि॥इति मंत्रेणामिं त्रिः पर्युक्ष्य तज्जलेन नेत्रस्पर्शनम् ॥ १०३॥ ततःशुक्लांबरधरःशुक्लमाल्यानुलेपनोयजमानःआचा-र्यादीन् गंधमाल्यादिभिरभ्यच्याचार्याय त्रह्मणे ऋत्वि-ग्भ्यश्च वित्तानुसारेण दक्षिणां दद्यात् ॥ तत्र प्रयोगः ॥ ॐ तत्सदद्य मासे पक्षे तिथौ वासरे अमुकगोत्रोऽमुक-शर्मा (वर्मा ग्रुतो वा ) अहं अस्य नवत्रहमखकर्मणः

शिरपर कुछ जल छिड़ककर ' ॐ दुर्मित्रिया ॰ ' से प्रणीताको ईशानमें औंधा करदे। और पित्रिको अग्निमें पटकदे॥ १ ॰ २॥ इसके पीछे वेदीके चौतर्फ विछी हुई दर्भाको उसी क्रमसे उठाकर घीमें भिगोके 'देवागातु ॰ ' से उसको होम दे। और नमो ब्रह्मणे ॰ ' से अग्निको अर्घ्यकी भाँति तीन बार जल देकर उसी जलसे अपने नेत्र स्पर्श करे॥ १३०॥ इसके पीछे यजमान स्वच्छ वस्त्र गंधादि धारण करके आचार्य

सांगतासिद्धचर्थं अमुकगोत्रायामुकप्रवरायामुकवेदस्या-मुकशाखाध्यायिनेऽमुकशर्मणे ब्राह्मणायाचार्याय इमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे ॥ इत्येवं ब्रह्मणे ऋत्वि-ग्भ्यश्च दक्षिणां दद्यात् ॥ ततः न्यूनातिरिक्तदोषपरि-हारार्थे नवयहमखकर्मसांगतासिद्धचर्थमिदं पात्रं घृतपू-रितं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे॥ एवं तंडुलतिलशर्करापात्राणि दद्यात् ॥ न्यूनातिरिक्त-दोषपरिहारार्थनवत्रहमखकर्मसांगतासिद्धचर्थयथानाम-गोत्रेभ्योब्राह्मणेभ्योभूयसींद्क्षिणां विभज्य दातुमुत्सृजे॥ ततो यजमानः अन्यानपि ब्राह्मणान् वित्तानुसारेण गोभूहिरण्यात्ररत्नानां दानादिभिः पूजयेत् ॥ १०४॥ ततोऽभिषेकः ॥ यजमानं सपत्नीकं सपुत्रं प्रागिभमुख-मासीनं आचार्यः ऋत्विजश्च रुद्दकलशात् कुशदूर्वापछ-वैरुदकमानीयाभिषिचेयुः ॥ ॐ ॥ आपोहिष्ठामयोभुव-आदिका गंधादिसे पूजन कर उनको विचारनुसार यथायोग्य दक्षिणा दे । और ४ पात्रोंमें तंडुल तिल शकर और घी भर-कर गंधादिसे पूजके वे भी बाह्मणोंको दे । इसके सिवाय अन वस्त गौ भृ सुवर्ण और बाह्मण भोजनादि जो कुछ देयइब्य हो वह सब दे ॥ १०४ ॥ " अभिषेक " इसके पीछे स्त्री प्रत्र सहित यजमानको पूर्वाभिमुख बैठाकर अन्चार्य अथवा ऋत्विज रुद्रकलशमेंसे जल लेकर दर्भा दुर्वा या आपके पत्तींसे अभिषेक करें। अर्थात् " आपोहिष्ठा॰ " आदि २४

स्तानऊर्जेदधातन ॥ महेरणायचक्षसे ॥ १ ॥ योवः शिवतमोरसस्तस्यभाजयतेहृनः।।उशतीरिवमातरः।।२।। तस्माअरंगमामवोयस्यक्षयायजिन्वथ ॥ आपोजनयथा चनः ॥ ३ ॥ व्वरूणस्योत्तंभनमसि० ॥ ४ ॥ भगप्रणे-तर्भगसत्यराधोभगेमांधियमुद्वाददन्नः ॥ भगप्रणोजन-यगोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवंतःस्याम॥५॥इद्मापःप्रवहता-वंद्यंचमलंचयत्॥यज्ञाभिदुद्रोहानृतंयचशेपेअभीरूणम्॥ आपोमातस्मादेनसः पवमानश्चमुंचतु ॥ ६ ॥ समुद्रा-यत्वान्वातायस्वाहासरिरायत्वा न्वातायस्वाहा॥अनाधृ-ष्यायत्वान्वातायस्वाहाप्रतिधृष्यायत्त्वान्वातायस्वाहा॥ अवस्यवेत्वान्वातायस्वाहासिमिदायत्वान्वाताय स्वाहा ॥७॥ पुनंतुमादेवजनाः पुनंतुमनसाधियः॥पुनंतुव्विश्वा 🗕 भूतानिजातवेदः पुनीहिमा॥८॥आप्यायस्वसमेतुतेन्वि-श्वतः सोमवृष्ण्यम् ॥ भवान्वाजस्यसंगथे ॥ ९ ॥ शिरो मेश्रीर्यशोमुखंरिंवषिः केशाश्वश्समश्रूणि ॥ राजामेप्राणो-अमृतर्रु सम्राट्चक्षुर्विराट्श्रोत्रम् ॥ १० ॥ जिह्वामेभद्रं वाङ्महोमनोमन्युः स्वराङ्भामः ॥ मोदाः प्रमोदाऽ अंगुलीरंगानिमित्रँमेसहः ॥ बाहूमेबलमिद्रियर्छहस्तौमे कर्मेव्वीर्यम् ॥ आत्माक्षत्रमुरोमम् ॥ ११ ॥ पृष्टीर्मेरा-ष्ट्रमुद्रमर्ठसौत्रीवाश्वश्श्रोणी॥ ऊह्नअरत्नीजानुनीव्वि-

शोमें ऽगानिसर्वतः ॥ १२ ॥ नाभिर्मेचित्तंविज्ञानंपायुर्मे-ः ऽपचितिर्भसत् ॥आनंदनंदावांडांमेभगः सौभाग्यंपसः॥ जंघाभ्यांपद्भवांघर्मोस्मिन्विशिराजाप्रतिष्टितः ॥ १३॥ पयः पृथिन्यां । ॥१४॥ देवस्यत्वासवितुः प्रसवेश्विनो-र्बाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्याम् ॥ सरस्वत्यै व्वाचोयंतुर्यत्रिये द्धामि बृहस्पतेष्ट्वासाम्राज्येनाभिषिचाम्यसौ॥ १५॥-देवस्यत्वासवितुःप्रसवेश्विनोर्वाहुभ्यांपूष्णोहस्ताभ्याम्॥ सरस्वत्यैव्वाचोयंतुर्यत्रेणाग्नेःसाम्राज्येनाभिषिचामि॥१६ देवस्यत्वासवितुःप्रसवेश्विनोर्बाहुभ्यांपूष्णोहस्तात्याम् । अश्वनोर्भेषज्येनतेजसेत्रस्रवर्चसायाभिषिचामि॥सरस्व त्येभेषज्येनव्वीर्यायात्राद्यायाभिषिचामीद्रस्येदियेण्वलाय श्रियैयशसेऽभिषिचामि॥१७॥पालाशंभवतितेनब्राह्मणो भिषिचतिब्रह्मवैपलाशोब्रह्मणेवैनमेतद्भिषिचति॥१८॥ सर्वेषांवाएषवेदाना ७रसोयत्सामसर्वेषामेवैनमेतद्वेदाना-थंरसेनाभिषिचति ॥ १९॥ यद्वेवकल्पाञ्जहोतिप्राणावै कल्पाअमृतमुवैप्राणाऽअमृतेनैवैनमेतद्भिषिचति॥२०॥ दीर्घायुत्वायबलायवर्चसेसुप्रजास्त्वायचासाअथो जीव शतम् ॥ २१ ॥ द्यौः शांतिरंतरिक्षर्रःशांतिः पृथिवीशांतिरापः शांतिरोपधयः शांतिः ॥ वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्वस्रशांतिः ॥ सर्वर्ठशांतिः शांति-

रेवशांतिःसामाशांतिरेधि॥द्विपद्चतुष्पदेभ्यःशुभशांति-र्भवतु ॥ २२ ॥ श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्पव-मानंमहीयते ॥ धनंधान्यं पशुंपुत्रलाभंशतसंवत्सरंदीर्घ-मायुः ॥ २३ ॥ विर्श्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुव ॥ यद्भदंतन्नऽआसुव ॥ २४ ॥ शकाद्या देवताः सर्वा ब्रह्म-विष्णुमहेश्वराः ॥ सुरास्त्वामिभिषंचंतु प्रयच्छंतु धनानि च ॥ १ ॥ नारायणो जगन्नाथस्तथा संकर्षणो विभुः ॥ प्रद्यम्नश्चानिरुद्धश्च ऋद्वियच्छंतु ते सदा ॥ २ ॥ इंड्रो वह्निर्यमञ्जैव नैर्ऋतो वरूणस्तथा ॥ वायुः कुबेरो रुद्रश्च दिक्पालाः पांतु वः सदा ॥३॥ आदित्य-श्चन्द्रमा भौमो बुधो जीवः सितोऽर्कजः॥ यहास्त्वाम-भिषिचंतु राहुः केतुस्तथैव च ॥ ४ ॥ आदित्या वसवो कदा विश्वेदेवामह्रद्गणाः ॥ लोकपालाः प्रयच्छंतु मंग-लानि प्रियं यशः ॥ ५ ॥ नारदाद्या ऋषिगणा ये चान्ये च तपोधनाः ॥ भवंतु यजमानस्य आशीर्वादपरायणाः ॥६॥ गायत्री चैव सावित्री शची लक्ष्मीः सरस्वती ॥ मृडानी मातरः सर्वा भवंतु वरदास्तव ॥ ७ ॥ कीर्ति-र्लक्ष्मीर्धृतिमें था पुष्टिः श्रद्धा किया मितः ॥ बुद्धिर्लजा वषुः शांतिस्तुष्टिः क्षांतिस्त्रयोदश ॥ ८ ॥ एतास्त्वा-मेभिषिचंतु देवपत्न्यः समावृताः ॥ देवदानवगंधर्वा यक्ष-

राक्षसपत्रगाः ॥ ९ ॥ ऋषयो मानवा गावो देवमातर एव च ॥ देवपत्न्यो द्धमा नागा देत्याश्चाप्सरसां गणाः ॥ १०॥ अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च ॥ अभिष्यानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये ॥ ११ ॥ सिरतः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः ॥ एते त्वामभिषिंचंतु सर्वकार्यार्थसिद्धये ॥ १२ ॥ इत्यभिष्कः ॥ १०५ ॥ अभिषेकानंतरं पुण्याहवाचनं केचित्यं त्यापि आबसन् शतंजीवशरदोवर्धमानः श्रीर्वर्चस्व-मित्याद्याशीर्मत्रान् पठित्वा मंत्राक्षतान् यजमानहस्ते दद्यात् दोषाभावात् ॥१०६॥ यजमानोऽपि कृतेतद्यह-यज्ञकर्मणो यन्यूनमितरिक्तं तत्सर्वं भवतां ब्राह्मणानां

वैदिक और ''शकाया० आदि १२ पौराणिक मंत्रोंको पढ़ते हुए ब्राह्मण लोग जलमें दूर्वांकुरादि भिगोभिगोकर यज-मानके शरीर परि छिड़कते रहें ॥१०५॥ ''समाति'' कई एक अभिषेक के अनन्तर भी प्रण्याहवाचन पढ़ते हैं किन्तु पहले प्रण्याहवाचन हो चुका है इसलिये अब '' आब्रह्मन् '' '' शतंजीवशरदो० '' ', श्रीर्वर्चस्व० '' इत्यादि आशीर्वादा-तमक मंत्रोंको पढ़कर प्रष्पाक्षत यजमानको देदेवे ॥ १०६॥ और यजमान '' कृतैतत् ० '' से जल छोड़कर ' वृद्धिशतानि

वचनात् श्रीविष्णोर्बहाणां च प्रसादात् विधिवत् परि-पूर्णमस्तु ॥ वृद्धिशतानि भवंतु इति प्रार्थयेत् ॥ तत उत्थाय क्षम्यतामित्युक्तवा अग्नि ग्रहांश्च प्रदक्षिणीकृत्य वेदीसमीपे गत्वा श्रीफलं निवेद्य क्षमाप्य नमस्कृत्य सुर्यादीन्विसर्जयेत् ॥ १०७ ॥ तत्र मंत्राः—ॐ समुद्रं गच्छ स्वाहांतरिक्षं गच्छ स्वाहा देव धंसवितारं गच्छरवाहा मित्रावरूणी गच्छस्वाहाऽहोरात्रे गच्छस्वाहा **छदा** छं सिगच्छ स्वाहाद्या वाष्ट्र थिवी गच्छ स्वाहाय **इं**गच्छ स्वाहासोमंगच्छस्वाहादिन्यंनभोगच्छस्वाहाऽग्निंबैश्वानरं गच्छस्वाहामनोमेहाहिंयच्छदिवंतेध्रमोगच्छतुस्वज्यौतिः पृथिवींभस्मनापृण स्वाहा ॥ १ ॥ उत्तिष्ठत्रह्मणस्पते देवयंतस्त्वेमहे॥ उपप्प्रयंतुमरूतः सुदानवऽइंद्रप्राशूर्भवा स चा ॥ २ ॥ यांतु देवगणाः सर्वे पूजामादाय याज्ञि-कीम् ॥ इष्टकामसमृद्धचर्थं पुनरागमनाय च ॥३ ॥ इति

भवंतु ' यह पार्थना करके उठ खड़ा हो और ब्राह्मणोंसे क्षमा माँगकर अग्नि और ब्रह्मोंकी प्रदक्षिणा करके वेदीके समीप जाकर श्रीफछादि भेंट करे और उनको नमस्कार करके प्रपाक्षत छेकर '' ॐ समुद्रं गच्छ० '' आदि मंत्रोंका उचा-रण करके देवताओंका विसर्जन करे ॥ १०७॥ और

पठित्वा मंत्राक्षतान् मंडलोपिर क्षिपेत् ॥ ततो ब्राह्मणा-न्संभोज्य तदनुज्ञातः कुटुंबजनैः परिवृतो भोजनं कुर्यात् ॥ १०८ ॥

इति ब्रह्शांतिप्रयोगः समाप्तिमगात् ॥

फिर तिलक छात आरती आदि करनेके अतिरिक्त बाह्मण-भोजन कराके उनकी आज्ञासे आप भोजन करे इस प्रकार यह कार्य आनन्दपूर्वक समाप्त करे। इति शुभम्॥ १०८॥

> इति श्रीमलक्ष्मीनारायणात्मज हनुमान् शर्मा लिखित भाषेतिकर्तव्यतासहित महशान्तिपद्धति समाप्त ।

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान :

खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष : श्रीवंकटेश्वर प्रेस, ९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, मुंबई - ४०० ००४. दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

खेमराज श्रीकृष्णदास ६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पुणे - ४११ ०१३. दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, फैक्स -०२०-२६८७४९०७.

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास्/ लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस विल्डींग, जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक, कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१ दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. दूरभाष - ०५४२-२४२००७८



हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष : श्रीवॅकटेश्वर प्रेस, ९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, ७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर,

खेमराज श्रीकृष्णदास ६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पुणे - ४११ ०१३. दरभाष-०२०-२६८७१०२५,

दरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

मंबई - ४०० ००४.

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,
लक्ष्मी वंकटेश्वर प्रेस व वुक डिपो
श्रीलक्ष्मीवंकटेश्वर प्रेस विल्डींग,
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक,
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१
दूरभाप - ०२५१-२२०९०६१.

खेमराज श्रीकृष्णदास चीक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१ दरभाष - ०५४२-२४२०७८.

LHEINER STRIKE STRIKE